### काव्य-धारा

# हमारा ग्रनुपम काव्य-साहित्य

#### बरदना के बोल (महात्मा जी के प्रति श्रद्धा के फल) हरिकष्या 'प्रेमी' 21) रूप-दर्शन: हरिकृष्ण 'प्रेमी' **(3** श्रांखों में : हरिकृष्ण 'श्रेमी'... 71) बलिपथ के गीत: जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द' ३) रावरा महाकाव्य: इरदयालुसिंह काव्य-धारा : संग्रह-कर्ता डा० इन्द्रनाथ मदान ३॥) मध-सञ्चय: संग्रह-कर्ता वालकृष्ण राव **₹II)** प्रामोत्सर्ग : देवीदयाल चतर्वेदी 'मस्त' (18 राजधानी के कवि: कौल तथा त्यागी **a**) गीत-गोविन्द (सचित्र पद्यानुवाद ) : विनयमोहन शर्मा x) प्रथम सुमन : सत्यवती शर्मा १) श्रम्तप्रभा: राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह 11=) अम्बपाली : राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह ₹11) राधा-कच्णः राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह 311) संकलिता: राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह शा) बाल-कविता संग्रह एक था राजा, एक थी रानी : चिरंजीतैं (is नटखट के गीत: चिरंजीत ٤) बाल-मेला : शम्भूनाथ 'शेष' 111) नव-प्रभात : चन्द्रिकाप्रसाद मिश्र III)

| हमारा पुरस्कृत साहित्य                                   |
|----------------------------------------------------------|
| <ol> <li>रावण महाकाव्य : हरदयालुसिंह वर्मा ५)</li> </ol> |
| २. साहित्य-विवेचन :                                      |
| क्षेमचन्द्र सुमन तथा योगेन्द्र मल्लिक ७)                 |
| ३. विर्सजन: प्रतापनारायमा श्रीवास्तव ६)                  |
| ४. रूप-दर्शन (कविता): हरिकृष्ण प्रेमी ६)                 |
| ५. शपथ (नाटक): " २॥)                                     |
| ६. उद्घार (नाटक): "                                      |
| ७. बलिपथ के गीत:                                         |
| जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द' ३)                              |
| द. सर्भप्राः " " ३)                                      |
| <ol> <li>हिन्दी कविता में युगान्तर :</li> </ol>          |
| हॉ० सुधीःद्र ८)                                          |
| १०. इन्सान (उपन्यास) : यज्ञदत्त शर्मा ४)                 |
| ११. मैंने कहा: गोपालप्रसाद व्यास ३)                      |
| १२. ग्राप का मुन्ना (तीन भाग):                           |
| सावित्रीदेवी वर्मा १३॥)                                  |
| १३. भूगोल के भौतिक म्राघार :                             |
| रामस्वरूप विशष्ठ ६)                                      |
| १४. शिवालक की घाटियों में : विद्यानिधि ५)                |
| १५. मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ :                       |
| डॉ० सावित्री सिन्हा ८)                                   |
| ,                                                        |
| १६. काऱ्यालंकार सूत्र :<br>ग्राचार्य विश्वेश्वर १२)      |
| •                                                        |
| १७. डूबते मस्तूल (उपन्यास) नरेश मेहता ४)                 |
| १८. सचित्र गृह विनोदः ग्रह्ण ८)                          |
| १६. चन्दा सामा का देश:                                   |
| सन्तोष नारायण नौटियान ३)                                 |
| २०. विन्ध्य-भूमि की लोक कथाएँ:                           |
| श्रीचंद जैन ग्रम्वाप्रसाद श्रीवास्तव १)                  |
| २१. प्राचीन भारतीय परभ्परा ग्रौर इतिहास :                |
| <b>डॉ० रांगेय राघव १२)</b>                               |
| २२. स्वप्न-भंग नाटक : हरिकृष्य प्रेमी १।)                |
| •                                                        |

(11)

## श्रात्माराम एएड संस, कश्मीरी गेट दिल्ली-६

२३. विष पान:

# काव्य-धारा

पुस्तक-पत्रिका

सम्पादक शिवदानसिंह चौहान गोपालकृष्ण कौल

संख्या

3

१६४५ श्चात्माराम एण्ड सन्स प्रकाशक तथा पुस्तक-विकेता काश्मीरी गेट दिल्ली-६ भूल्य ६) रुपये प्रकाशक रामलाल पुरी त्र्यात्माराम एएड संस काश्मारी गेट दिल्ली

### काव्यधारा के सम्बन्ध में

पूर्व-प्रकाशित परिपत्र में 'काव्यधारा' को त्रैमासिक पुस्तक-पत्रिका के रूप में निकालने की घोषणा की गई थी। लेकिन पहली संख्या के सम्पादन और प्रकाशन-कार्य की अविध में जो अनुभव हुआ है, उसके अनुपात से 'काव्यधारा' की योजना में हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ा है। एक तो पहली पुस्तक की पृष्ठ-संख्या को द्विगुणित करना पड़ा है और दूसरे, साहित्कारों और किवयों के विलम्बित सहयोग के कारण प्रकाशन में विलम्ब हो गया है। दोनों कारणों से हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि 'काव्यधारा' का प्रकाशन छमाही कर दिया जाय। इसलिए अव 'काव्यधारा' अर्द्धवार्षिक पुस्तक-पत्रिका के रूप में प्रकाशित होगी।

--प्रकाशक

सुद्रक श्यामकुमार गर्ग हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस क्वीन्स रोड, दिल्ली-६

## विषय-सूची

| हमा        | रा वक्तव्य                                | २११   | कविता                     |            |
|------------|-------------------------------------------|-------|---------------------------|------------|
|            | निबंध                                     |       | १. बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'  | ६६         |
| ₹.         | हिन्दीं-कविता का विकास                    |       | रहस्य-उद्घाटन             |            |
|            | शिवदानिंसह चौहान                          | 8     | २. सुमित्रानन्दन पन्त     | ७६         |
| ₹.         | कवि श्रौर काव्य                           |       | नव श्ररुगोदय              |            |
|            | डा० सत्येन्द्र                            | ४७    | बाहर-भीतर                 |            |
| ₹.         | काव्य की रागात्मकता श्रौ                  | र     | ३. रामधारीसिंह 'दिनकर'    | ७७         |
|            | बौद्धिक प्रयोग                            |       | चाँद श्रौर कवि            |            |
|            | डा० नगेन्द्र                              | प्र१  | दर्परा                    |            |
| 8.         | नई पीढ़ी                                  |       | ४. उदयशंकर भट्ट           | 30         |
|            | रामघारीसिंह 'दिनकर'                       | ४४    | चला, चल पड़ा              |            |
| <b>X</b> . | कविता श्रौर श्रालोचक                      |       | शिव: विवेक                |            |
| _          | विश्वमभर मानव                             | ४६    | ५. भगवतीचरण वर्मा         | <b>5</b> ? |
| ٦.         | कविता का सत्य भ्रौर उसक                   | 1     | ग्रजाने हैं !             |            |
|            | लयमयता<br>विनयमोहन शर्मा                  | ሂፍ    | ६. डा० रामकुमार वर्मा     | <b>८</b> ३ |
| <b>19.</b> | छायावाद के बाद                            | 47    | साधना के स्वर             | 74         |
|            | शान्तिप्रिय द्विवेदी                      | ४६    | ग्रात्म-परिचय             |            |
| ζ.         | मेरा दृष्टिकोण                            |       | ग्रसफलता की लकीर          |            |
|            | डा० रामकुमार वर्मा                        | ६०    | जागरग्-गीत                |            |
| 8.         | नई पीढ़ी : नई कविता :                     |       | ७. केदरनाथ मिश्र 'प्रभात' | <u> ج</u>  |
|            | दायित्व का प्रश्न                         |       | में ग्रौर मेरी सुष्टि     |            |
|            | गोपालकृष्ण कौल                            | ६४    | जनम-जनम का उत्सव          |            |
| १०.        | म्राधुनिक उर्दू -कविता<br>जगननाथ म्राजाद  | Quetz | ८. ग्रंचल                 | 58         |
| 0.0        |                                           | १७४   | नारी                      | 70         |
| ₹ ₹ •      | श्राधुनिक श्रंग्रेज़ी-कविता<br>विजय चौहान | १८१   | श्रमर ग्रालोक             |            |
|            | inda aidi.                                | 101   | mas winds                 |            |

| ε,   | गिरिजाकुमार माथुर<br>मूरतें       | 83              | २०. ठाकुरप्रसाद सिंह<br>ऊमस के बन्धन | ११४ |
|------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----|
|      | गूरत<br>गीत                       |                 | लेखनी चलती                           |     |
|      | सावन की रात                       |                 | २१. शम्भूनाथ सिंह                    | ११५ |
| 90.  | हंसकुमार तिवारी                   | £3              | सड़क, पगडंडी श्रीर बैलगाड़ी          | 114 |
| ,    | श्रनकही बात                       | - `             | यह और वह                             |     |
| ११.  | जानकीबल्लभ शास्त्री               | १३              | डाक                                  |     |
| • •  | श्रन्वित                          |                 | २२. नीरज                             | ११७ |
|      | दो रुबाइयाँ                       |                 | गीत                                  | • • |
| १२.  | त्रिलोचन                          |                 | भजन                                  |     |
|      | पुराग-कथा                         |                 | रुवाई                                |     |
|      | विजेता मानव                       |                 | २३. वीरेन्द्र मिश्र                  | ११८ |
|      | ग्राघुनिक ग्रभिमन्यु              |                 | गीत                                  |     |
| १३.  | भारतभूषण ग्रग्रवाल                | ७३              | गीत                                  |     |
| ,    | कफ़न का कवच                       |                 | २४. वीरेन्द्रकुमार जैन               | १२१ |
|      | गीत                               |                 | यादों की नीली पहाड़ियों पर           |     |
| १४.  | नेमिचन्द्र जैन                    | ६८              | २५. रमानाथ श्रवस्थी                  | १२५ |
|      | बिलरी कड़ियाँ                     |                 | गीत                                  |     |
|      | सुनोगे ?                          |                 | श्चसम्भव !                           |     |
| १५.  | नागार्जुन                         | १००             | जाने वाले बादल के प्रति              |     |
|      | निराला के प्रति                   |                 | २६. नरेश मेहता                       | १२७ |
|      | तालाब की मछलियाँ                  |                 | बस-ताग <b>मन</b>                     |     |
| १६.  | प्रभाकर माचवे                     | १०६             | प्रार्थना                            | ,   |
|      | एक सानेट                          |                 | २७. चिरंजीत                          | १२८ |
|      | गीत                               |                 | कलम कुदाली                           | • • |
| .30. | गजानन माधव मुक्तिबाध              | १०६             |                                      | १३० |
|      | मेरा जवाब                         |                 | रुवाह्यात                            | 140 |
| -    | एक मित्र के प्रति                 |                 | ग्रजल                                |     |
| १८.  | शमशेरवहादुर सिंह                  | १११             | 2 63                                 |     |
|      | ग्रज्ल                            |                 |                                      | १३१ |
|      | रेडियो पर बाख का संगीत<br>तीन शेर | सुनकर           | चुनौती<br>गीत                        |     |
| 0.0  |                                   | 600             | *                                    |     |
| 10.  | सुमित्राकुमारी सिनहा<br>गीत       | ११३             |                                      | १३४ |
|      | गात<br>गीत                        | altinoperatelli | श्चरणार्थी<br>श्रादम के बेटों से     |     |
|      | પાલ                               | į               | आदभ क बदा स                          |     |

| <b>3</b> 0  | नागाववार सामी             | १३५   | ४५. राजेन्द्र यादव             | १५३     |
|-------------|---------------------------|-------|--------------------------------|---------|
| <b>३</b> १• | रामावतार त्यागी<br>गीत    | 140   | घिर श्राई रे बदरिया सावः       | • • •   |
|             | गात<br>गीत                |       | एक क्षरा                       |         |
|             | गीत                       |       | ४६. रामानन्द 'दोषी'            | १५४     |
| 37.         | प्रयागनारायण त्रिपाठी     | १३७   | गीत                            | • •     |
| 41.         | तप्त कुण्ड                | • .   | ४७. रामदरश मिश्र               | १५६     |
|             | चार मुक्तक                |       | मौसम बदला है                   | , . ,   |
| 33.         | जगदीश बाजपेयी             | १३८   | ४८. राजीव सक्सेना              | १५७     |
| •           | शिखरों : एक संबोध         |       | मुक्ति-गीत                     |         |
|             | इस समय कल में तुम्हारे प  | ास था | ४६. भवानीप्रसाद मिश्र          | १६०     |
| ३४.         | केदारनाथ सिंह             | 359   | छाँह चाहिए !                   | • •     |
|             | शरद ग्राशी:               |       | ५०. ग्रोंकारनाथ श्रीवास्तव     | १६०     |
| ३५.         | सर्वेश्वरदयाल सक्सेना     | १४१   | पहाड़ी यात्रा                  |         |
|             | सुबह से ज्ञाम तक में      |       | ५१. सुरेश ग्रवस्थी             | १६१     |
| ३६.         | मार्कण्डेय                | १४२   | श्रभिव्यक्ति                   |         |
|             | रोड़े                     |       | ५२. रमाकान्त श्रीवास्तव        | १६२     |
|             | प्रकाश का प्यासा          |       | वर्षान्त के बादल               |         |
|             | श्रादमी                   |       | ५३. सुरेन्द्र तिवारी           | १६३     |
| ३७.         | मुकुटबिहारी सरोज          | १४३   | इन दिनों पर                    |         |
|             | गीत                       |       | ४४. मधुर शास्त्री              | १६४     |
| ३८.         | कमलाकान्त पाठक            | १४४   | गीत                            | •       |
|             | जीवन के शोर में           |       | तुम उसे स्वर दो !              |         |
| ₹€.         | शान्ति सिंहल              | १४४   | हास्य-व्यंग्य                  |         |
|             | गीत                       |       | ५५. गोपालप्रसाद व्यास          | १६५     |
| ४०.         | नन्द चतुर्वेदी            | १४४   | छेड़ करता हूँ मैं · · ·        | • • •   |
|             | पृथ्वी ग्रोर बादल         |       | ५६. नागार्जुन                  | १६६     |
| ४१.         | राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह | १४६   | • बड़ा साहब                    | • • • • |
|             | गीत                       |       | ५७. केशवचन्द्र वर्मा           | १६७     |
|             | श्रसमर्थ                  |       | प्रेम-काव्य                    | • •     |
| ४२.         | देवेन्द्र सत्यार्थी       | १४७   | ५≍ <sub>़ गोपालकृष्ण</sub> कौल | १६८     |
|             | एक मुलाक़ात की वर्ष-गाँठ  |       | केंचीकट गोंदपुत्र              | • •     |
| ४३.         | निलन                      | १४६   | ५६ चिरंजीत                     | १६६     |
| ,           | बीत गये दिन               | 6.11  | सर्वी ग्राई है!                |         |
| <b>४</b> ४. | रामकृष्ण श्रीवास्तव       | १५०   | ६०. विनोद शर्मा                | 800     |
|             | क़लम के दुकड़े            |       | नये सूत्र : एक व्यंग्य         |         |

| जनवाणी                    | ६७. फिराक़ गोरखपुरी १८७              |
|---------------------------|--------------------------------------|
| ६१. रमई काका १७           |                                      |
| (ग्रवधी) गाँव के घरती     | ६८. फ़्रैंज ग्रहमद फ़ैज़ १८८         |
| ६२. रेवतदान कल्पित १७     | २ तौक़ व दार का मौसम                 |
| (राजस्थानी) बिरखा बीनस्पी | ६६. इसरारुलहक मजाज १८८               |
| ६३. गजानन वर्मा ११        |                                      |
| (राजस्थानी) बाजरे की रोटी | ७० साहिर लुधियानवी १८६               |
| ६४. करतारसिंह दुग्गल १७   | ४ श्राहंग इन्कलाब                    |
| (पंजाबी) दो कविताएँ       | ७१. जगन्नाथ आजाद १६०                 |
| उर्दू -कविता              | ग्रचल                                |
| ६५. जोश मलीहाबादी १५      | ४ सम्पादकीय २०१                      |
| रुबाइयात                  | कविता में 'प्रगति' श्रौर 'प्रयोग' की |
| ६६. जिगर मुरादाबादी १८    | ६ समस्या                             |
| गजल                       |                                      |

### शिवदानसिंह चौहान

### हिन्दी-कविता का विकास

श्रीधर पाठक से लेकर ग्रब तक के सत्तर-पचहत्तर वर्ष हिन्दी (खड़ीबोली) कविता के जन्म ग्रौर विकास के ग्रभूतपूर्व वर्ष हैं। स्रोत से निकली क्षीग़ धारा जैसे ग्रपनी यात्रा में मार्ग की उप-त्यकाग्रों, वन-प्रान्तरों ग्रौर मैदानों का पानी समेट कर विशाल धारा बन जाती है, ग्रौर कोटि-किट एकड़ भूमि को सींचती ग्रौर उर्वर बनाती हुई ग्रागे बढ़ती है, उसी तरह प्रारम्भ में एक-दो कंठों से फूट-निकली हिन्दी-कविता ग्राज एक विशाल धारा बन गई है, जिसके संगीतमय ग्रहरह गर्जन में संकड़ों समर्थ ग्रौर उदीयमान कवियों के कंठों का सम ग्रौर विषम स्वर ध्वनित है, ग्रौर वह कोटि-कोटि हिन्दी-भाषियों के हृदयों को रस-प्लावित कर नये विचारों ग्रौर भाषाग्रों की खेती के लिए उर्वर (चेतन-संस्कृत) बना रही है।

र्इस काव्य-धारा के प्रवृत्यात्मक विकास का अध्ययन इन तीन युगों में बांट कर करना अपेक्षित है—(१) पूर्व-छायावाद-युग (२) छायावाद-युग (३) उत्तर-छायावाद-युग ।

इस काल-विभाजन का छायावाद ही प्रमारा है। छायावाद का विस्तार दोनों महयुद्धों के बीस-इक्कीस वर्षों की काल-अवधि है। छायावाद यग से पहले की कविता में किसी समय कोई एक ही प्रवृत्ति या विचारधारा सर्व-प्रधान नहीं रही । उत्तर-छायावाद युग में भी अभी तक हिन्दी-काव्य की कोई प्रवृत्ति इतनी प्रभुत्वशाली भौर व्यापक नहीं हो पाई कि उसके नाम पर युग को श्रभिहित किया जाय । इस काल-विभाजन का छायावाद प्रमारा इसलिए भी है कि पूर्व ग्रौर पश्चात की काव्य धाराएँ और प्रवृत्तियाँ छायाबाद से अन्तरंग रूप से सम्बन्धित हैं। श्रीधर पाठक से हिन्दी-कविता की जो परम्परा चली, वह छायावाद की ही पर्व-गामिनी थी। छायावाद के पर्व-चिह्न उसमें प्रगट थे, श्रीर उसके बहिरंग को देखकुर श्रालोचकों श्रीर इतिहासकारों ने श्रपने रजिस्टर में प्रवृत्तियों के चाहे जितने लाने लोल दिए हों, उसका स्वाभाविक विकास कायावाद की ग्रोर ही था, क्योंकि युग की प्रगतिशील चेतना और अनुभृति अज्ञात रूप से इस दिशा में ही विकास कर रही थी। इसी प्रकार उत्तर-छायावाद युग की कविता भी छायावाद से ही निसत है। छायावादी काव्य के ह्रास-चिह्न इसमें प्रकट हैं। छायावादी प्रवृत्ति एक संश्लिष्ट प्रवृत्ति थी, किन्तु उत्तर-छायावाद युग में उसकी संश्लिब्ट भावना विश्वंखलित हो गई; जिससे काव्यानभित के तार बिखर गये। छायावादी कविता का स्वर बिखर गया। कुछ कवियों ने छायावाद के समाज-परक तत्वों में नये विचार भरकर सच्ची ग्रनुभृति के बिना ही प्रगतिशीलता का स्वर-संधान करना चाहा, तो कुछ ने उसके व्यक्तिपरक तत्वों की गठरी सहेज कर प्रयोगशीलता का बौद्धिक चत्मकार दिखाया। दोनों ग्रोर खोखला ग्रात्म प्रदर्शन ही ग्रधिक रहा, जीवन के हर्ष-विवाद ग्रीर उसकी समस्याग्रों की मार्मिक ग्रभिव्यक्ति विरल हो गई। दललिए ग्रारम्भ की साधररा, सरल, इतिवृत्तात्मक किन्तु विकासोन्मुखी हिन्दी कविता;

दोनों महायुद्धों के बीच की अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुँची छायावादी किवता श्रीर उत्तर-छायावादयुग की पथम्रध्द श्रधवा पथ-खोजी; दुरूह श्रथवा गद्यात्मक किवता में एक-सूत्रता है। जिसे हमारे इतिहासकार बड़े गर्ज से 'राष्ट्रीय' किवता कहते हैं (मानो उन चन्द उद्बोधनात्मक किवताश्रों श्रीर तुकविन्दयों के श्रतिरिक्त सब कुछ श्र-राष्ट्रीय हो), वह भी इस सूत्र में ही श्रिनवार्यतः गुंथी हुई है।
राष्ट्रीय-जागरण के कोड़ में ही हिन्दी-किवता का जन्म श्रीर विकास हुश्रा है, इसलिए राष्ट्रीय-भावना कहीं दृश्यस्तर की वस्तु-योजना को लेकर तो कहीं गहरी श्रन्तःप्रवृत्ति की सूक्ष्म, मार्मिक श्रभिव्यक्ति के रूप में व्याप्त रही है।

जिस कविता को हिन्दी में छायावादी कहकर पुकारते हैं, वह वस्तुतः पाश्चात्य देशों की 'रोमांटिक' (स्वच्छन्दतावादी) कविता की भ्रन्रूपिएगी है। बंगला से लेकर 'छायावाद' नाम तो उन विरोधियों का दिया हुम्रा है जिनमें यथातथ्यवादी, म्रिभधा-शैली में लिखी तुकबन्दियों या परम्परा-विहित धार्मिक-भावना से लिखी कविताओं के अतिरिक्त किसी प्रकार की भी संश्लिष्ट और अन-भृति-प्रधान कविता को समक्ते की क्षमता ही नहीं थी। किन्तु यह शब्द प्रचलित होकर रूढ हो गया ग्रौर स्वयं स्वच्छन्दतावादी कवियों ने इसे ग्रपना लिया। स्वच्छन्दतावाद की प्रवृत्ति विश्व-साहित्य में नई नहीं है। यथार्थबादी प्रवृत्ति की तरह काल-बिशेष की विशेष परिस्थितियों में यह वस्तजगत के प्रति संवेदनशील मनुष्य की एक विशिष्ट, किन्तु स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह केवल एक ग्रन्थ भाव-प्रतिक्रिया ही नहीं है, बल्कि जीवन ग्रीर जगत् के प्रति एक निश्चित ग्रीर मुलभूत दिष्टकोरण भी है। इसलिए हिन्दी की छायाबादी किवता को पाश्चात्य या बंगला-काव्य की अनुकृति या ग्रनवितनी नहीं कहा जा सकता, यद्यपि उनसे प्रभावित वह ग्रवश्य है। एक सीमा तक किसी भी काल की कविता को स्वच्छन्दतावादी कहा जा सकता है जो भाव ग्रीर कल्पना-प्रधान हो, ग्रर्थात् जिसमें रीति-बद्ध काव्य की तरह रूढ़ि-नियमों, श्रौर सुनिश्चित शास्त्रीय परम्परा का निर्वाह न हो। इस व्यापक अर्थ में हम प्राचीन काव्य में भी यत्र-तत्र स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति के चिह्न खोज कर निकाल सकते हैं। लेकिन श्रठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दी के पश्चात्य काव्य श्रीर साहित्य की एक विशिष्ट प्रवित्त श्रौर जीवन-दृष्टि के श्रर्थ में ही स्वच्छन्दतावाद या 'रोमान्टिसिज्म' शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रवृत्ति के अंकुर चाहे पश्चिम की प्राचीन श्रौर मध्यकालीन काव्य-परम्परा में मिलते हों, लेकिन इसका प्रस्फुटन अनेक अन्तिविरोधी तत्वों के संयोग से एक अभिनव और विशिष्ट रूप में हुआ।

एक अंग्रेजी म्रालोचक का कहना है कि स्वच्छन्दतावादी दृष्टिकोए। का प्रतिनिधि प्रतीक मध्यकालीन गाथाम्रों का चिरतनायक डाक्टर फॉस्टस है, जिसने विजित तंत्र-ज्ञान का अध्ययन करके स्वयं ईश्वर को चुनौती दी थी। मध्यकालीन जन-साधारए। की दृष्टि में डाक्टर फॉस्टस सामन्ती सत्ता को चुनौती देने, ज्ञान की उपलब्धि में निरत रहने भौर 'मनुष्य भ्रपने हित-साधन के लिए प्रकृति को वश में कर सकता है,' इस मानवी विश्वास का प्रतीक था। किन्तु बाद में, स्वच्छन्दता-वादियों की दृष्टि में वह म्रज्ञात मौर भ्रपाप्य को प्राप्त करने की शाश्वत मानव-चेष्टा, वस्तु-जगत् से मनुष्य के चिरन्तन भौर दुनिवार अन्तिवरोध का प्रतीक बन गया। मध्यकालीन दृष्टिकोए। में व्यक्ति की महत्ता भौर शक्ति-सम्भावना में भ्रास्था थी, तो स्वच्छन्दतावादी दृष्टिकोए। में मनुष्य भ्रौर वस्तु-जगत् में चिरस्थायी संघर्ष भौर विरोध का विश्वास था। इस प्रकार वास्तिवकता भौर उसके सत्य की खोज से विमुख होकर वास्तिवकता से ही पालायन करने की चेष्टा करना यथार्थ-वादी दृष्टिकोए। से स्वच्छन्दतावादी दृष्टिकोए। की भ्रोर संक्रमण है।

श्रीर साहित्य में व्यक्तिवाद को जन्म दिया। मध्यकाल से निकल कर मनुष्य ने जब श्रीद्योगिक युग में प्रवेश किया, उस समय व्यक्ति की सत्ता के प्रति वह पहली बार व्यापक रूप से सवेतन हम्रा। फ्रांस ग्रीर इंग्लैंड की ग्रौद्योगिक कान्तियों ने, जिनके फलस्वरूप मानव-समाज सामन्तकाल से निकल-कर पंजीवादी यग में स्राया, मन्ष्य के स्रधिकारों की घोषएगा की थी। यह एक प्रजातांत्रिक सिद्धान्त की घोषणा थी. जिसका ग्रर्थ था कि स्वतन्त्रता ग्रीर भाईचारे के वातावरण में हर व्यक्ति शान्ति-पर्वक ग्रपने व्यक्तिगत सुख-सम्मान के साधन जटा सकता है; क़तई ग्रावश्यक नहीं कि उसके व्यक्तिगत हित सामाजिक हितों से ग्रनिवार्यतः टकरायें ही। व्यक्तिवाद की यह स्वीकृति समाज की ग्रस्वीकृति पर निर्भर नहीं थी। व्यक्ति-चेतना का यह रूप मनुष्य मात्र की चेतना का मिक्तदायी विकास-चिह्न है। तब से व्यक्तिवाद किसी न किसी रूप में विश्व-मानव की चेतना का ग्रभिन्न अंग बना हुन्ना है ग्रीर किसी भी भावी समाज में व्यक्ति की सत्ता ग्रीर उसकी व्यक्ति-परक चेतना को विस्मत करने के लिए मनुष्य को विवश नहीं किया जा सकता। एक पूर्णतः जनवादी श्रयवा समिष्टवादी समाज में भी व्यक्ति ही संमाज के योग-क्षेम का प्रमारण रहेगा, क्योंकि व्यव्टि ग्रौर समव्टि के हितों में वैषम्य ग्रौर ग्रसामंजस्य के कारएाभृत वर्ग-भेद मिट जायेंगे। लेकिन श्रठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दियों की पंजीवादी क्रान्तियों ने व्यक्ति श्रौर समाज के पारस्परिक सामं-जस्य की सम्भावना की घोषणा तो की परन्तु व्यवहारतः यह सम्भावना प्रतिफलित न हो सकी। नये समाज के कर वर्ग-सम्बन्धों ने तत्काल मनुष्य की ग्राशाग्रों, इच्छाग्रों ग्रीर कल्पनाग्रों पर कुठारा-धात किया। साहित्य की रोमान्टिक या स्वच्छन्दताबादी धारा ने व्यक्ति और समाज या वस्तु-जगत के इस वैषम्य को चिरन्तन मानकर व्यक्तिवाद की पताका फहराई। नैराश्य-वेदना के भावना-कुलों के बीच स्वच्छन्दतावाद की धारा प्रवाहित हो चली। जर्मनी के श्लीगल, शेलिंग और फिश्ते ने सर्वप्रथम सन १८०० ई० के लगभग स्वच्छन्दतावाद के काव्य-दर्शन 'ग्रसीम की साधना' की बनियाद डाली थी। यह दर्शन उस यग के बद्धिवाद ग्रौर क्लासिसिज्म की भावना की प्रतिक्रिया के रूप में जन्मा। फ्रांस के रूसो और उसके अनयायियों ने इसका अपने ढंग से समर्थन किया। जर्मनी की स्वच्छन्दतावादी धारा बुद्धि-पक्ष की अपेक्षा हृदय-पक्ष को, चेतना की अपेक्षा अवचेतना या ग्रन्तश्चेतना को, तर्कज्ञान की श्रपेक्षा दिव्य-ज्ञान को, प्रतिनिधि मानव-चरित की श्रपेक्षा विशिष्ट व्यति-चरित को, मानवता की श्रपेक्षा लोकजनों को, दिवस श्रौर धुप की श्रपेक्षा रात्रि श्रोर ज्योत्स्ना को, भावी समाज की श्रादर्श-कल्पनाश्रों की श्रपेक्षा इतिहास को श्रधिक मृत्य देती थी । जर्मन-धारा का सम्बन्ध मध्यकालीन जीवनादशौँ श्रौर ईसाई-धर्म से इतना श्रांगिक था कि वह राजनीति में शीघ्र ही प्रतिक्रियावादी शक्तियों से सम्बद्ध हो गई। लेकिन फ्रांसीसी

१. विषय-वस्त से साहित्य की प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं किया जाता। प्रवृत्ति प्रवृत्ति है, जीवन. श्रीर जगत् को देखने की दृष्टि श्रीर रागात्मक प्रतिक्रिया का वह समन्वित रूप है। स्वच्छन्दतावादी काव्य श्रीर कला ने श्रपनी दृष्टि से जीवन श्रीर जगत् के बहुविधि विषयों, वस्तुश्रों, मावों श्रीर जीवन-व्यापारों का कलात्मक वर्णन श्रीर चित्रण किया है। लोकवार्ता, परियों की कहानियों, पौराणिक गाथाश्रों, ऐतिहासिक घटनाश्रों श्रीर चित्रनायकों से लेकर व्यक्ति-मानस के सूदमाति-सूदम संवेदनों को श्रिमिव्यक्ति दी है। इसलिए स्वच्छन्दतावादी या यथार्थवादी प्रवृत्ति के श्रन्तर्गत रखते समय किसी रचना के बहिरंग को ही नहीं देखना चाहिए बल्कि उसके श्रन्तरंग से भांकती हुई कवि-दृष्टि

धारा ने कान्ति का समर्थन किया और प्रगतिशील विचारों को धार्मिक ग्रिभव्यक्ति ही। अंग्रेजी में शैली, वायरन और प्रारम्भिक उत्थान के वर्ड सवर्थ आदि ने स्वच्छन्दतावादी प्रवित्त के जिस रूप को ग्रिभिव्यक्ति दी वह फ्रांसीसी घारा से मिलती जुलती है। उसकी ग्रहंबादी भावनाएँ उदात और व्यापक हैं। कहने का ताल्पर्य यह कि अपने-अपने देशकाल की विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थि-तियों में स्वच्छन्दतावाद की प्रवत्ति का भिन्न-भिन्न रूप-संस्कार हुम्ना । उसके व्यापक दृष्टिकोएा में यद्यपि समानता है, किन्तु ग्रिभव्यक्ति में काफी भेद भी है। ग्रनेक ऐतिहासिक विचार-तन्तु श्रौर प्रवृत्तियों की संश्लिष्ट-योजना स्वच्छन्दतावादी काव्य में मिलती है, श्रौर देश-काल परिस्थित-भेद के अनुसार किसी देश की धारा में यदि एक तत्व की प्रधानता है तो दूसरे देश की धारा में दूसरे तत्व की। श्रतः यह कहना जैसे ग़लत होगा कि फ्रांसीसी धारा जर्मन धारा के श्रनकरस पर चली या अंग्रेजी धारा फ्रांसीसी धारा की अनुवर्तिनी थी, उसी तरह यह कहना भी गलत होगा कि हिन्दी की छायावादी कविता पाञ्चात्य ( भला किस देश की ? पाञ्चात्य में तो जर्मनी, फांस, इंगलैंगड स्नादि सभी हैं ) धारा की नक़ल है। और यदि फैशन की नकल की जाती है तो तत्कालीन या समसामयिक फैशन की। सौ वर्ष पुराने फैशन की नहीं। किन्त उस स्वच्छन्दतावादी धारा का तो जिससे छायावाद की कविता प्रभावित है, सत्तर वर्ष पहले प्रवसान हो चका था, ग्रौर प्रथम महायद्ध के बाद की पाश्चात्य कविता स्वच्छन्दतावाद के अवशिष्ट ह्यासोन्मुली, घोर व्यक्ति-वादी, ग्रनास्थावादी और ग्रसामाजिक तत्वों को ही एकांगी ग्रभिव्यक्ति दे रही थी। छायावादी यदि सहसा उनकी परिपाटी पर चल पड़ते तो उन पर अनुकरएा-वृत्ति का आरोप सही उतरता। वस्तुतः अपने देश-काल की विशिष्ट परिस्थितियों में हमारे कवियों के हृदय में वास्तविक जगत् श्रौर उसके मानव-संबंधों की जो प्रतिक्रिया हुई, उसकी श्रिभन्यक्ति देते समय उन्हें उन्नसर्वी शताब्दी की पाश्चात्य (अंग्रेजी) स्वच्छन्दतावादी धारा में कुछ सामान्य तत्व मिले जो उन्होंने ग्रहरण किये। व्हायावादी कवियों ने ग्रपना ग्रलग साहित्य-दर्शन प्रतिपादित किया, जिसका विवेचन प्रसंग ग्राने पर होगा। इस संक्षिप्त भूमिका के बाद हम हिन्दी-कविता के विकास-क्रम को सरलता से समभ सकते हैं।

### पूर्व-छायावादी युग

भारतेन्दु और उनके समकालीन लेखक हिन्दी और हिन्दू-जाति के उद्घार के लिए आन्दोलन करने वाले देश-प्रेमी पत्रकार और प्रचारक ही अधिक थे, कवि और साहित्यकार कम । उनका देश-प्रेम एक ओर हिन्दू पुनत्थानवाद की मुस्लिम-विरोधी साम्प्रदायिकता तो दूसरी ओर राजभिक्त की

१. सांस्कृतिक मानव-शास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि किसी भी देश वा जाति की जीवन क्या विद्यार-पद्धति में या तो अपने सामाजिक जीवन के विकास की आन्तरिक आवश्यकताओं के तकाजे के फलस्वरूप परिवर्तन होते हैं या किसी अपने से उन्नत बाह्य संस्कृति और जीवनप्रशाली के संपर्क में आने के कारण, या फिर दोनों कारणों के संयोग से । केवल पुराणपंथी ही बाह्य-प्रभावों को वर्जनीय घोषित कर सकते हैं । यदि सब देश और सब जातीय संस्कृतियाँ आवश्यकतानुसार आदान-प्रदान से विद्या कर दी जायें तो मानव-समाज की प्रगति-धारा केंचुए की गति से भी मंद पड़ जायगी, संभव है कि अनेक संस्कृतियां हासोन्मुखी होकर मिट चलें । बाह्य-प्रभावों में स्वस्थ और

### हिन्दी-कविता का विकास

श्रवसरवादिता के संकीर्ण घेरे में ही अन्त तक चक्कर काटसा रहा। आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्नसवीं शताब्दी में ही नहीं, बीसवीं शताब्दी के पहले दो दशकों तक, अर्थात छायावादी काव्य-धारा के फट पड़ने से पहले तक के हिन्दी किव (महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिग्रीध' ग्रीर मैथिलीशरए। गप्त) इस संकीर्ण घेरे का ग्रतिक्रमण करने का साहस नहीं कर पाये। जातिगत, सम्प्रदायगत ग्रौर भाषा-गत स्वार्थों से ऊपर उठकर वे ग्रपनी वाएगी में राष्ट्रीय एकता का दह उदात्त स्वर नहीं फंक पाये जिसने रवीन्द्रनाथ ठाकूर और इक्रवाल के कंठ से निकलकर सारे देश में एक नया स्पन्दन भर दिया था। छायावादी कविता ने ही सबसे पहले काव्य-क्षेत्र में इन संकीर्ण सीमाओं को तोड़ा। राज-भिन्त की ग्रवसरवादिता उसमें कहीं नहीं मिलती, यद्यपि प्रसाद ग्रीर निराला में हिन्दु-पूनरुत्थानवाद की दूरागत अनुगुँज आरम्भ में कहीं-कहीं अवस्य सुनाई देती रही । अस्तु, प्रधानतः सुधारक, प्रचारक श्रीर पत्रकार होने के नाते भारतेन्द्रकालीन लेखकों को दिन प्रतिदिन ग्रपने-ग्रपने सम्पादित पत्र-पत्रिकाओं द्वारा हिन्दू-समाज में प्रचलित कुरीतियों, धार्मिक मिथ्याचार, छल-कपट, श्रमीरों की स्वार्थपरता, पाश्चात्य-सभ्यता के रंग में रंगे नये शिक्षित वर्ग की ग्रनकररावित, पूलिस ग्रौर कर्मचारियों की लट-खसोट, अदालतों में प्रचलित अन्याय-अनीति, उर्दू के प्रति सरकार के पक्षपात, देश की सामान्य दुरवस्था, अकाल, महामारी के प्रकोप, अंग्रेजी शासन के आर्थिक-शोषण आदि के संबंध में स्रपने विचार प्रकट करके पाठकों को सामयिक प्रश्नों के प्रति जागरुक बनाना होता था। वे इन विचारों को कभी गद्य-लेखों में तो कभी छन्द-बद्ध पद्यों के माध्यम से प्रकट करते थे। कभी-कभी इन विचारों को श्रौर श्रधिक प्रभावशाली श्रभिव्यक्ति देने के लिए वे नाट्य-विधान का भी उपयोग करते थे। उनके लेखों ग्रौर नाटकों की भाषा तो हिन्दी होती थी, लेकिन नाटकों में आये गीतों श्रौर पद्यों की भाषा बहुधा ब्रजभाषा होती थी। भारतेन्द ने खडी-बोली में पद्यरचना करनी चाही, किन्तु वे सफल न हुए, निर्जीव तुकबन्दियाँ ही बन पड़ीं। ब्रजभाषा में अपेक्षया उन्होने कुछ मामिक कविताएँ लिखी हैं, जिनमें अनुभृति का योग है। ब्रजभाषा या खडी-बोली में भारतेन्द-कालीन लेखकों ने सामयिक विषयों पर जो पद्यात्मक रचनाएँ की उन्हें कविता की कोटि में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनमें राजनीतिक-सामाजिक विचारों को ज्यों का त्यों छन्द-बद्ध करने की ही प्रवृत्ति है, जीवन श्रौर जगत् के श्रनुभव को मर्म-छुवियों के माध्यम से मुर्त्त कलात्मक श्रभ-व्यक्ति देकर नयी श्रर्थ-सृष्टि करने का प्रयास क़तई नहीं है। विचारों श्रौर बक्तव्यों को बिना श्रनुभृति के छंद-बद्ध कर देने मात्र से कविता नहीं पैदा होती। ऐसी छन्दोबद्ध तकबन्दियाँ खाज-कल भी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं, नये से नये विषयों पर भी, लेकिन उन्हें कविता कहलाने का गौरव नहीं मिलता । स्वयं भारतेन्द्रकालीन लेखक ग्रपने को कवि ग्रौर ग्रपनी पद्यात्मक रचनात्रों को कविता कहकर पुकारने में संकोचशील थे। बाबू बालमुकन्द गप्त ने लिखा:---

भारत में ग्रब किव भी नहीं हैं और किवता भी नहीं है। कारण यह है कि किवता देश और जाित की स्वाधीनता से सम्बन्ध रखती है। जब यह देश, देश था और यहां के लोग स्वाधीन थे, तब यहां किवता भी होती थी। उस समय की जो बची-खुची किवता ग्रब तक मिलती है वह ग्रादर की वस्तु है और उसका ग्रादर होता है। किवता के लिए ग्रपने देश की बातें, ग्रपने देश के भाव ग्रीर ग्रपने मन की मौज दरकार है। हम पराधीनों में यह सब बातें कहाँ? फिर हमारी किवता क्या ग्रीर उसका गुरुत्व क्या, इससे इसे तुकबन्दी कहना ठीक है। पराधीन लोगों की तुकबन्दी में कुछ तो ग्रपने दुःख का रोना होता है, ग्रीर कुछ ग्रपनी गिरी दशा पर पराई हँसी

इसलिए भारतेन्द्र या उनके जीवन-काल में जिन लेखकों ने खडीबोली में इक्की-दक्की एक-बन्दियाँ रचीं उन्हें कविता कहना ठीक नहीं। भारतेन्द्रकालीन लेखक अधिकतर हिन्दी में गद्य श्रीर बजभाषा में पद्य-रचना करते थे। उनके बाद भी उन्नीसवीं शताब्दी में कोई कवि केवल हिन्दी का कवि नहीं हुआ। जिन्होंने भी पद्य-रचना की, हिन्दी ग्रीर अजभाषा दोनों में की। साहित्य की दृष्टि से हिटी-कविता के प्रारम्भिक कवियों में केवल तीन नाम उल्लेखनीय हैं-श्रीधर पाठक, नाथराम शंकर ग्रौर राय देवीप्रसाद पूर्ण। हिन्दी के प्रारम्भिक कवि होनें के कारए। ही इनका विशेष महत्व है। भारतेन्द्र ने सन १८७६ में हिन्दी में तीन पद्य रचे थे, लेकिन तीनों कविताएँ 'भौंडी' बन पड़ीं, इस पर उन्होंने उर्दु कविता के अनुभव को अनदेखा करके और अपनी असामर्थ्य की स्वीकार न करके यह फतवा दे दिया कि हिन्दी में "किया इत्यादि प्रायः दीर्घ मात्रा में होती हैं इससे कविता भ्रन्छी नहीं बनती।" तथा "इससे यह निश्चय होता है कि ब्रजभाषा ही में कविता करना उत्तम होता है ग्रौर इसीसे सब कविता ब्रजभाषा ही में उत्तम होती है।" बद्रीनारायए। चौधरी 'प्रेमधन', राधाचरण गोस्वामी, प्रतापनारायण मिश्र, श्रम्बिकादल व्यास श्रादि भी इस मत के अनगामी थे। गद्य और पद्य की दो भाषायें भारतेन्द्र की मृत्यु (सन् १८८५ ई०) तक, अपवाद छोडकर बिल्कुल ग्रलग चलती रहीं। श्रीयर पाठक ने सन् १८८६ में 'एकान्तवासी योगी' की रचना करके यह परम्परा तोडी । सन १८८८ में स्रयोध्याप्रसाद खत्री ने 'खड़ी-बोली स्रान्दोलन' नाम की एक पुस्तिका छपाई जिसमें उन्होंने यह सम्मति प्रकट की कि ब्रजभाषा और अवधी की रचनाएँ हिन्दी की नहीं हैं। हिन्दी की कविता हिन्दी में होनी चाहिए। इस प्रश्न को लेकर दो दल बन गये। श्रीधर पाठक, ग्रयोध्यात्रसाद खत्री ग्रीर महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी ( खडी-बोली ) का पक्ष लिया। प्रतापनारायण मिश्र, राय देवीप्रसाद पूर्ण आदि ब्रजभाषा की हिमायत लेकर उठे। मनो-रंजक बात यह है कि खड़ी-बोली हिन्दी के पक्षघर ब्रजभाषा में भी कविताएँ लिखते थे भीर ब्रज-

१. इस वक्तव्य में अनेक भ्रान्त स्थापनांएँ हैं। पहला शब्द ही भ्रम में डालता है। 'भारत' शब्द का प्रयोग बाबू वालमुक्तन्द गुप्त ने या तो श्रीपचारिक रीति से किया है, या हिन्दी-माषी चेत्र को ही वे समग्र भारत समभ बैठे हैं। अन्यथा 'भारत में अब किव नहीं' वे न लिखते। मिर्जा ग़ालिब की मृत्यु हाल ही में हुई थी (सन् १८६६ ई०) ऋौर यद्यपि इक्तवाल का रचनाकाल किंचित् बाद में शुरू हुन्ना (सन १८६८ ई०), तो भी 'दाग़', 'हाली', 'त्रकबर' इलाहाबादी तो उस समय जीवित ही थे. श्रीर बेहद लोक-प्रिय थे। उधर बंगाल में माईकेल मधुसूदन दत्त की रचनाएँ युगा-न्तर उपस्थित कर चुकी थीं, हेमचन्द्र और नवीनचन्द्र सेन के महाकाँच्य और देश-प्रेम से श्रोतप्रीत कान्य-प्रत्थ सामने त्रा चुके थे त्रीर साहित्य-गगन में स्वयं रवीन्द्रनाथ ठाकर का उदय ही चुका था। सन् १८७५ में रवीन्द्र की प्रारम्भिक कवितात्रों का संग्रह 'वनफूल श्रौर प्रलाप' के नाम से छपा था, फिर १८८० में 'बाल्मीकि प्रतिभा'—संगीत-नाटक, १८८१ में 'भगन-हृदय' कविताश्चों का संप्रह. १८८२ में 'काल-मृगया'--गीति-नाटक आदि रचनाओं के प्रकाशित होने का धारावाहिक क्रम शुरू हो गया था और यह सब पराधीन देश में ही। पराधीन देश में ही कबीर, सूर, तुलसी और मीरा ने कविता की । अपनी अ-प्रतिमा और अपनी अ-कविता के लिये देश की पराधीनता में श्रीचित्य खोजना एक समाजशास्त्रीय प्रवंचना को जन्म देना है। किन्तु विचारों के इस कच्चेपन के होते हुए भी बाबू बालमुकृत्द गुप्त ने ऋपने समय के लेखकों की तुक्रवन्दियों को तुक्रबन्दियाँ ही स्वींकार करके जो ईमानदारी दिखाई वह त्याज के लेखकों के लिए भी अनुकरगीय है।

भाषा के पक्षपाती खडी-बोली में। फिर भी दोनों ग्रोर से पत्र-पित्रकाग्रों में ऐसा जमकर वाग्युद्ध चला कि एक समय तक ग्रौर सब प्रसंग फीके पड़ गये। ग्रपने जन्म-काल में ही पत्रकारों ग्रौर प्रचारकों के नेतृत्व के कारण हिन्दी-साहित्य को कितने ग्रलत विचारों ग्रौर संकीर्ण भावनाग्रों का भार वहन करना पड़ा है, यह स्वयं ग्रपने ग्राप में स्वतन्त्र ग्रध्ययन का विषय है। जो भी हो, इन सार्थक-निर्थक बहसों के बीच श्रीधर पाठक, नाथूराम शंकर ग्रौर राय देवीप्रसाद 'पूणं' ने हिन्दी काव्य-धारा का सूत्रपात किया। तीनों ही साधारण प्रतिभा के किव थे, लेकिन इनमें नाथूराम शंकर (सन् १८५६-१६३२ ई०) का महत्व इसलिए है कि उन्होंने खड़ी-बोली में ग्रितिशयोक्तियों से भरे रीतिकालीन ढरें के श्रृंगार-प्रधान किवत्त रचकर यह सिद्ध कर विया कि भाषा पर ग्रिधकार हो तो हिन्दी में भी ज्ञजभाषा जैसा शब्द-चमत्कार पैदा किया जा सकता है। उदा-हरण के लिए—

तेज न रहेगा तेजधारियों का नाम को भी

मंगल मयंक मन्द मन्द पड़ जायेंगे।

मीन बिन मारे मर जायेंगे सरोवर में,

डूब-डूब 'संकर' सरोज सड़ जायेंगे॥

चौंक-चौंक चारों श्रोर चौंकड़ी भरेंगे मृग,

खंजन खिलाड़ियों के पंख भड़ जायेंगे।

बोलो इन श्रांखियों की होड़ करने को श्रव

कौन से श्राड़ीले उपमान श्राड़ जायेंगे॥

नायूराम शंकर शर्मा की किवताश्रों में श्रनुभूति का योग नहीं है, केवल चमत्कार-प्रदर्शन की स्यूल भावना है। वे वस्तुतः पुरानी रीतिकाव्य-परम्परा के ही किव हैं, भेद केवल इतना है कि उन्होंने क्रजभाषा के स्थान पर खड़ी-बोली हिन्दी में लिखा। इसीलिए छायावाद-युग जहाँ इति-वृत्तात्मक पद्य-रचना की परम्परा को पीछे छोड़कर श्रागे बढ़ चला, वहाँ इस तरह की चमत्कार-प्रधान संवेदन-शून्य किवताश्रों को भी उसने पीछे छोड़ दिया। नाथूराम शंकर शर्मा सन् १९३२ तक जीवित रहे, लेकिन काव्यक्षेत्र में उनकी प्रतिभा युग का साथ न दे सकी। यही हाल एक सीमा तक श्रीधर पाठक श्रौर उनके अनन्तर श्राने वाले इतिवृत्तात्मक पद्य-प्रबन्धों, मुक्तकों. या खण्ड-काव्यों की रचना करने वाले किवयों का हुश्रा। प्रथम महायुद्ध के श्रन्त तक ही वे पाठकों की रचि का रंजन कर पाये, यद्यपि उनमें से श्रधिकांश किव छायावाद-युग में भी लिखते रहे। प्रतिभावान् किवयों का हिन्दी-गगन में उदय होते ही उनका प्रकाश मन्द पड़ता गया तिकिन इनकी इतिवृत्तात्मक, यथा-तथ्य वर्णन-प्रधान रचनाएँ प्रवृत्यात्मक दृष्टि से छायावाद की ही पूर्वगामिनी हैं, उनमें स्वच्छन्दता-वादी भावना के पूर्व-चिह्न प्रकट हैं। श्रीधर पाठक, श्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिग्रौध', मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी श्रादि इस प्रकार 'छायावादी-युग' की श्रादि-कड़ी हैं।

श्रीघर पाठक (१८५६-१६२८ ई०) ने सन् १८८६ में लावनी की शैली पर हिन्दी में अंग्रेजी की प्रथम स्वच्छन्दतावादी घारा के प्रसिद्ध किव गोल्डिस्मिय के हर्गिट (Hermit) का 'एकान्तवासी योगी' और फिर 'श्रांत पथिक' के नाम से ट्रैवलर (Traveller) का प्रनुवाद किया। इनके श्रांतिरिक्त लौंगफेलो और पारनेल की कृतियों के धनुवाद भी उन्होंने किये। साथ ही हिन्दी में उन्होंने स्वतन्त्र प्रकृति-वर्णन की ग्रोर पहली बार ध्यान दिया। अजभाषा की रीति-काव्य- परम्परा में प्राकृतिक-दृश्यों के प्रति मनुष्य का सहज ग्रनुराग प्रकट नहीं हुग्रा। 'षट्-ऋतु-वर्णन'

श्रादि में परम्परा-विहित ढंग से प्राकृतिक दृश्यों, पेड़-पौधों, फूल, पशु-पक्षियों ग्रादि का उल्लेख केवल नायक-नायिका के भावों का 'उद्दीपन' कराने-भर के लिये होता था। बाह्य-प्रकृति के चिर-संसर्ग में चलने वाले मनुष्य के नाना कार्य-ज्यापारों का पुराने ब्रजभाषा-काव्य में कोई संकेत ही नहीं मिलता, इसलिए संस्कृत-काव्यों की तरह प्रकृति के वस्तु-व्यापारों को काव्य का स्वतन्त्र झालम्बन बनाने या पाश्चात्य परम्परा के अनुसार 'प्रकृति के नाना-रूपों के बीच व्यंजित होने वाली भावधारा का सुन्दर उद्घाटन' करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। श्रीधर पाठक ने हिन्दी ग्रौर ब्रजभाषा दोनों में समान रूप से स्वतन्त्र प्रकृति-वर्णन किया, श्रौर ब्रजभाषा में कालिदास के 'ऋतुसंहार' का श्रत्यन्त सरस कान्यमय अनुवाद भी। ब्रजभाषा में ही उन्होंने गोल्डस्मिथ के 'डिजर्टेड विलेज' ( Deserted Village) का 'ऊजड़ ग्राम' के नाम से श्रनुवाद किया। हिन्दी के प्रथम और एक सीमा तक समर्थ किव की भाव-धारा को गोल्डस्मिथ श्रीर कालिदास में सहज श्राधार क्यों मिला, यह विचारसीय है। गोल्डिस्मिथ ग्रठारहवीं शताब्दी ( सन् १७२८-७४ ई० ) का लेखक है। सेम्युग्रल रिकार्डसन, हेनरी फील्डिंग, स्टर्न और गोल्डिस्पिय प्रठारहवीं शताब्दी —अंग्रेजी-साहित्य के उन श्रेष्ठ लेखकों में से हैं जिन्हें हम उन्नीसवीं शताब्दी के स्वच्छन्दतावाद ग्रीर यथार्थवाद इन दोनों महानु साहित्य-धारात्रों के हरकारे कह सकते हैं। इनकी रचनाओं में, विशेषकर गोल्डिस्मिय के काव्य-ग्रंथ 'हर्मिट' श्रौर 'डिजर्टेंड विलेज' में, उसके उपन्यास 'दी विकार धाँफ वेकफील्ड' में ग्रीर नाटक 'शी स्ट्रप्स टू काँकर' में अंग्रेजी जीवन के यथार्थ, उसके सहज हास्य-विनोद, संयम, उदात्त भावना, नैतिक श्राचरण श्रौर मानववाद का हम विशद चित्रए पाते हैं, जिसने गोल्डिस्मिथ के बाद जेन ग्रास्टिन, सर वाल्टर स्काट, चॉर्ल्स डिकेन्स और थेकरे को अंग्रेजी जीवन की सरलता, सहृदयता और श्रादर्शवादिता मिश्रित यथार्थ चित्र अंकित करने की प्रेरा्गा दी। दूसरी और गोल्डस्मिथ की रचनाओं में उसकी ग्रपनी ग्रात्मा भी भल-कती है। राग-सम्बन्धों ग्रौर जीवन-ग्रादशों से समन्वित लेखक का व्यक्तित्व उसकी भावकता में से भलक पड़ता है। उसके अन्तस् की भाव-धारा स्वच्छन्दताबाद की श्रोर ऊर्ध्वगमन करती दीखती है। नागरिक समाज के कृत्रिम और ग्राडम्बरपूर्ण वातावररा की ग्रयेक्षा ग्राम्य-जीवन की सरलता के प्रति उसके मन का सहज अनुराग है। उसने अपनी रचनाओं में ग्राम्य-जीवन और भद्र-समाज के शिष्टा-चारों से अनभिज्ञ रक्ष और गँवार, किन्तु आत्मीय, सरल और सहृदय प्रामीएों के अनेक चित्र अंकित किए हैं। गोल्डस्मिय ने प्रकृति-प्रेम ग्रौर प्रकृत-जीवन का काव्यादर्श सामने रखा। नवोत्थित पूँजी-वाद की नागरिक सभ्यता के प्रति यह भावुकतामयी मध्यम वर्गीय प्रतिक्रिया थी। ये तत्व ग्रगली शताब्दी की स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा में एक नया जीवन-दर्शन लेकर विकसित हुए। इस प्रकार गोल्डस्मिय श्रौर प्रकृति श्रौर मानव-स्वभाव के श्रानन्य कवि कालिदास की कृतियों में ग्रपनी भाव-धारा के प्रकाश के लिए ग्राघार लोजने का श्रर्थ है कि श्रीघर पाठक ग्रपनी ग्रन्तश्चेतना में काव्य ग्रौर जीवन के . ग्रादशों में ग्रासन्त परिवर्तनों का ग्रनुभव कर रहे थे। उनमें स्वयं इतनी समर्थ प्रतिभा नहीं थी कि इन परिवर्तनों को कल्पना के योग से मुर्त ग्राभिव्यक्ति दे सकते, इसलिए उन्होंने उनका ग्राश्रय खोजा, जिनकी रचनाश्रों में उन्हें प्रपने हृदय की गुँज सुनाई दी। हिन्दी और ब्रजभाषा में उन्होंने स्वयं अपनी अनम्ति से जो कुछ लिखा वह भी कज, अवधी, राजस्थानी या मैथिली आदि हिन्दी भाषा समृह की परम्परागत कविता में एक तथा स्वर था-प्रकृति-प्रेम और साधारण जन-जीवन का चित्रसा :---

> "बीता कातिक मास शरद् का ऋन्त है , लगा सकल सुख-दायक ऋतु हेमन्त है ।

ज्वार बाजरा श्रादि कभी के कट गये . खल्यान के काम से किसान निबट गये। थोड़े दिन को बैल परिश्रम से थमे . रब्बी के लहलहे नये श्रंकर जमे। ज्मीदार को मिली उगाही खेत की . मुल ब्याज सब दैन महाजन की चुकी। उसके घर श्रानन्द हर्ष सुख मच रहा. जिनको कुछ नहीं बचा,काम को टो रहे, किस्मत को दे दोष बैठ घर रो रहे। खाने भर को जिस किसान को धच रहा।। खरीफ के खेतों में ऋब सुनसान है, रब्बी के ऊपर किसान का ध्यान है। जहाँ तहाँ रहट परोहे चल रहे, बरहे जल के चारों श्रोर निकल रहे। जो गेहूँ के खेत सरस सरसों घनी. दिन-दिन बढने लगी विपुल शोभा सनी । सुन्दर सौंफ सुन्दर कसूम की नयारियाँ, सोत्रा, पालक त्रादि विविध तरकारियाँ। श्रपने श्रपने ठौर सभी ये सोहते. सुन्दर शोभा से सबका मन मोहते ... 3

( श्रीघर पाठक, 'हेमन्त' )

दूर एक जंगल में जिसका नहीं जगत को कुछ भी ध्यान । बाल्य वयस से बसा हुआ था वृद्ध एक योगी सुज्ञान ।। घास पात था विस्तर उसका, दीन गुफा सुखवासस्थान । कन्दमूल स्वादिष्ट मिष्टफल विमल कृपजल मोजन पान ।। जग से श्रलग श्रचिंतित निसदिन करे मगन ईश्वर का ध्यान । एक मजन ही काम उसे, श्रानंद, सदन मगवत गुनगान ।। ('एकान्तवासी योगी' से)

साथ ही, सन् १८६४ में क्रजभाषा में लिखी उनकी मौलिक कविता 'मेघागमन' का भी मिलान कीजिए :----

नाना क्रपान निज पानि लिए, वपु नील वसन परिघाम किए, गंभीर चोर ऋभिमान हिए, छकि पारिजात-मधुपान किए

१. स्मरण रहे कि 'एकान्तवासी योगी' (गोल्डस्मिथ के 'इरिमट' का अनुवाद) सम् १८८६ में प्रकाशित हो गया था और 'हमन्त' किवता उसके एक वर्ष बाद की रचना है। उनकी मौलिक किवता में तुकवन्दी की साधारणता और अनूदित किवता में शैली की घौढ़ता और सरसता का अन्तर द्रष्टव्य है।

यहाँ प्रकृति-दृश्य अपनी इयत्ता खोकर किसी नायिका की सुन्दरता के उपमान बने नहीं खड़े है, न युगल-प्रेमियों के प्रग्रय-विलास में उद्दीपन का सरंजाम कर रहे। यहाँ सिर्फ हेमन्त-ऋतु-कालीन किसान-जीवन और ग्राम्य दृश्य का यथातथ्य, पद्यात्मक वर्णन है। किन्तु इसमें एक नया स्वर है, वास्तविक जीवन का रक्ष संस्पर्श है और किव की सहानुभूति के प्रसर्ग के लिए नया क्षेत्र है। इसमें छायावाद के बीज हैं, लेकिन इतिवृत्तात्मक, वर्णन-प्रधान काव्य का तो यह आरम्भिक रूप है। आगे चलकर श्रीधर पाठक की हिन्दी कविताओं में भी परिष्कृति और चुस्ती थ्रा गई, लेकिन अनुभृति में अधिक गहराई न श्रा पाई।

हम ऊपर कह चुके हैं कि काव्य की भाषा के सम्बन्ध में खड़ी-बोली बनाम द्रजभाषा का विवाद छिड़ते ही लेखक दो दलों में बेंट गये थे ग्रौर श्रीवर पाठक, ग्रयोध्याप्रसाद खत्री ग्रौर महा-बीरप्रसाद द्विवेदी हिन्दी का पक्ष लेकर उठ खड़े हुए। अयोध्याप्रसाद खत्री कवि नहीं थे, महावीर-प्रसाद द्विवेदी थोड़े-थोड़े किंव भी थे, किन्तु ग्रीर बहुत-कछ थे। छायावाद-युग के पूर्णप्रसार तक वे हिन्दी-कवियों के प्रेरक, पथ-प्रदर्शक ग्रौर नेता रहे। सन् १६०३ में द्विवेदी जी ने 'सरस्वती' (प्रयाग) पत्रिका का संपादन-कार्य संभाला । उस समय तक हिन्दी का साहित्यिक रूप स्थिर न हो पाया था । गद्य-लेखक व्याकरएा की भूलों, विषय-प्रतिपादन की शिथिलता श्रौर श्रव्यवस्था पर ध्यान ही न देते थे। कविगरा खड़ी-बोली में ब्रजभाषा श्रौर श्रवधी के शब्दों श्रौर क्रियाश्रों का प्रयोग मनमाने ढंग से करते थे। द्विवेदी जी ने भाषा-संस्कार का म्नान्दोलन छेड़ दिया। गौरीशंकर मिश्र, कामता प्रसाद गुरु श्रौर चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने इस कार्य में उनका हाथ बँटाया। उन्होंने विषयानुरूप गद्य-शैली का ग्रादर्श सामने रखा। कविता के क्षेत्र में उन्होंने कोई नया ग्रादर्श नहीं रखा। श्रीधर पाठक ने इतिवृत्तात्मक, या यथातथ्य वर्णनात्मक (नैचुरलिस्टिक) शैली का प्रयोग किया था, यद्यपि उनकी भावना या प्रवृत्ति कुछ-कुछ स्वच्छन्दतावादी थी । द्विवेदी जी ने भी इस शैली को ही प्रोत्साहन दिया। बँगला की कोमल-कान्त पदावली की प्रपेक्षा मराठी की इतिवृत्तात्मक शैली उनके मन् के प्रविक भ्रनुकूल थी। उनकी स्वयं भ्रपनी लिखी कविताभ्रों का श्रधिक महत्व नहीं है, किन्तु उन्होंने भ्रपने संपादनकाल में जिन उदीयमान कवियों का मार्ग-प्रदर्शन किया उनकी कृतियों से हिन्दी-कविता गौरवशाली हुई है। पूर्व-छायावाद-युग के कवियों में श्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिश्रोध', गयाप्रसाद-शुक्ल 'सनेही' थ्रौर मैथिलीगरएा गुप्त की काव्य-प्रतिभा श्रयने पूर्णविकास के लिए इतिवृत्तात्मक इंग्ली की शुष्क-नीरस सीमाग्रों का श्रतिक्रमण करके य्ग-जीवन की व्यापक समस्याग्रों का काध्यो-

> छिन छिन पर जोर मरोर दिखानत, पल पल पर श्राक्वति-कोर भुकावत बनराह बाट श्यामता चढ़ावत, वैधव्य बाल वामता वढ़ावत यह मोर नचावत, सोर मचावत, स्वेत स्वेत वग पाँति उड़ावत ॥ सीतल सुगन्ध सुन्दर श्रमंद, नन्दन प्रसून मकरन्द विन्द मिश्रित समीर बिन धीर चलावत श्रंधियार रात, हाथ न दिखात, बिन नाथ बाल विधवा डरात तिन के मन मंदिर श्राग लगावत छिन गर्जि गर्जि पुनि लर्जि लर्जि निज सेन सिखावत तर्जि तर्जि दुन्दुमि घरनि श्राकाश लचावत मल्लार राग गावत विहाग, सुख पावत श्रावत मेघ महावत

चित चित्रण करने की श्रोर उन्मुख हुई। छायावादी-युग में भी इस मार्ग पर चलने वाले श्रनेक प्रितिभाशाली किव सामने त्राये, जिनमें से माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, गोपालशरणिंह, गृष्ठभक्तींसह भक्त, सियारामशरण गृप्त, सुभद्राकुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द' ग्रौर ह्यामनारायण पाण्डे के नाम उल्लेखनीय हैं। श्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिश्रीध' ग्रौर सुभद्राकुमारी चौहान के श्रतिरिक्त, सौभाग्य से, ये सभी किव जीवित हैं श्रौर उनका रचना-कम जारी है।

मैथिली शरण गुप्त की 'कालानुसरण की क्षमता श्रर्थात् उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाश्चों श्रीर काव्य-प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति' का उल्लेख श्राचार्य रामचन्द्र शुक्त ने किया है। किन्तु यह बात न्यूनाधिक रूप में वर्णनात्मक शैली के उपरोक्त सभी कवियों पर लागू होती है। काव्य-क्षेत्र में ये किसी 'वाद' से बंधकर नहीं चले, यद्यपि गाँधीवाद का सर्वाधिक प्रभाव इनकी विचारधारा पर पड़ा है। ग्रालिब के शब्दों में इन सब कवियों की स्थित कुछ ऐसी रही है—

चलता हूँ थोड़ी दूर हरइक तेज़ री के साथ । पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं॥

इस बीच राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में जो उतार-चढ़ाव ग्राये, राष्ट्रीय-चेतना में जितनी विचार-धाराएँ ग्राकर मिलीं उन सब की अनुगंज इनकी कविता में मिलती है, साम्प्रदायिक संकीर्णता श्रीर समाज-सुधार की भावना से आगे बढ़कर इनका मानव-प्रेमी हृदय दिलत-पीड़ित किसान-मजदूरों के श्चार्त्तनाद या शंखनाद या दोनों को सुनने में समर्थ हुआ है। राष्ट्रीय-संप्राम में इन्होंने अपनी उदबो-धनात्मक वाएगी से योग दिया है। स्रतीत के गौरव-गान गाकर इन्होंने जनता में स्वाभिमान जगाया है। इनकी कविता में भारतेन्द्रकालीन या द्विवेदीकालीन इतिवत्तात्मक कविता की शब्कता नहीं है, बिल्क विषयानुकुल काव्योचित लालित्य, सरसता श्रीर श्रोज भी है, यद्यपि शैली मलतः वर्णनात्मक ही है। ग्रावश्यकतानुसार इन कवियों ने संस्कृत वृत्तों में भी कविता की ग्रौर हिन्दी के मात्रिक छुन्दों में भी श्रौर छायावादी कविता से प्रभावित होकर श्रतकान्त श्रौर छुन्द-मुक्त कविता भी लिखी है। इन्होंने प्रबन्ध-काव्य, खण्ड-काव्य ग्रौर प्रगीत-मुक्तकों की भी रचना की है। विशेषकर ग्रयने गीतों में इनमें से अधिकांश ने छायावाद की देखा-देखी लाक्षरिएक व्यंजना और अप्रस्ततों की योजना भी करनी चाही है, लेकिन इस तरह के प्रयोग बहुत सफल नहीं हुए। उनकी अन्तःप्रकृति ग्रीर काव्य-मनोभूमि से छायावादी शैली का पूरा मेल नहीं बैठता, लगता है जैसे यत्त-साध्य ऊपर से घोढ़ा हुआ परिधान है, अन्तर्भाव को प्रकट करने के लिए अभिव्यक्ति का स्वाभाविक रूप-प्रकाश नहीं। उनकी दृष्टि मूलतः बहिर्मुखी है, इसलिए राष्ट्र-जीवन की सम-सामयिक हलचलों में निरन्तर रमती चली ग्राई है, ग्रन्तम् र्खी होकर व्यक्ति-चेतना की ग्रेगम गहराइयों में नहीं उतर पायी। विशेषकर लोक-प्रचलित पौरांगिक ग्राख्यानों, इतिहास वृत्तों ग्रौर देश की राजनीतिक घटनाग्रों से इन्होंने ग्रपने काव्य की विषय-वस्तु को सजाया है, इन ग्राख्यानों, वृत्तों ग्रीर घटनाश्रों के चयन में उपेक्षितों के प्रति सहातुभूति, देशानुराग और सत्ता के प्रति विद्रोह का स्वर सुखर है। यह एक प्रकार से राजनीति में राष्ट्रीय ग्रान्दोलन ग्रौर काव्य में स्वच्छन्दतावाद की प्रवृत्ति के बीच पलने श्रीर बहने वाली कविता की बहिम् ली धारा है, जिसने हिन्दी-भाषी जनता की श्राध्निक जीवन के क्यक्ति-समाज-सम्बन्धी गहरे तात्विक प्रक्तों के प्रति नहीं, तो राजनीतिक पराधीनता ग्रौर राष्ट्रीय संघर्ष की ग्रावश्यकता के प्रति सचेत बनाने में बहुत बड़ा काम किया है। स्थलस्वरूप से इस धारा को राष्ट्रीय-धारा कह सकते हैं, लेकिन छायावादी कविता भी ग्र-राष्ट्रीय नहीं है। एक ही जीवन-वास्तव की ये स्थल और सुक्ष्म, बहिर्मुखी और अन्तर्मुखी प्रतिक्रियाएँ हैं। बल्कि छायावादी किवयों ने ग्राषुनिक जीवन के केन्द्रीय प्रश्नों को उठाकर राष्ट्रीय-चेतना में गहरी ग्रन्तर्वृष्टि पैदा की है। सामान्यतः ये बानें इस समूची घारा के बारे में कही जा सकती हैं, किन्तु हर किव का व्यक्तित्व, प्रतिभा, कृतित्व ग्रौर शैली का ग्रापना वैशिष्ट्य है।

म्रायोध्यासिंह उपाध्याय (सन् १८६५-१९४१ ई०) भारतेन्द्र के जीवन-काल में ही कविता करने लगे थे, किन्त उस समय वे ब्रजभाषा में लिखते थे। सन् १८८२ में उन्होंने 'श्रीकृष्ण शतक' की सत्रह वर्ष की ग्रवस्था में रचना की, जिसमें सौ दोहे संग्रहीत हैं। इसके ग्रनन्तर सन १९१४ में 'प्रिय-प्रवास' के प्रकाशित होने तक वे ज़जभाषा में ही काव्य-रचना करते रहे। सभी रचनाएँ कब्ला-सम्बन्धी थीं, जिनमें कहीं कब्ला को परब्रह्म के रूप में, तो कहीं मानव-रूप में चित्रित किया गया था। 'खड़ी-बोली म्रान्दोलन' के प्रभाव में म्राकर उन्होंने 'प्रिय-प्रवास' की रचना के पूर्व भी हिन्दी में कभी-कभी कुछ लिखा था, लेकिन बहुधा उर्दू के छन्दों स्रीर ठेठ बोली में ही । 'प्रिय-प्रवास' हिन्दी का पहला महाकाव्य है । इसमें उपाध्यायजी ने ग्राद्यान्त संस्कृत के वर्ण-बत्तों का प्रयोग किया है। शैली वर्णनात्मक है, जिसमें सुक्ष्म-से-सुक्ष्म भावों की व्यंजना हुई है। माचार्य शक्ल का मत है कि "इसकी कया-वस्तु एक महाकाव्य क्या ग्रच्छे प्रबन्ध-काव्य के लिए भी भ्रपर्याप्त है। श्रतः प्रबन्ध-काव्य के सब ग्रवयव इसमें कहाँ स्ना सकते।" हमारा मत शुक्ल जी के मत से किचित् भिन्न है। यह ठीक है कि महाकाव्य होने के लिए काव्य-वस्तु भी इतनी विशाल होनी चाहिए कि उसमें जीवन का सर्वांगीए। चित्रए। हो सके। लेकिन 'प्रिय-प्रवास' की संक्षिप्त कहानी-कृष्ण का ब्रज से मथुरा को प्रवास श्रीर फिर लौट कर श्राना-श्रीर उसकी काव्य-वस्तु दो भिन्न चीजें हैं। रूढ़ि-रीति-ग्रस्त दृष्टि के कारए। ही यह भेद ऊपर से दिखाई नहीं देता। 'हरिग्रीध' जी की विशेषता यह है कि उन्होंने इस छोटी-सी कहानी के भीतर ही कृष्ण-जीवन का पूरा वस भ्रौर उसके माध्यम से समाज के विविध अंगों, समस्याग्रों श्रादि को ऋलका दिया है। कृष्ण के चले जाने पर बजवासियों में कप्ण-सम्बन्धी चर्चाएँ चलती हैं, ऊधी के श्रागमन पर छैं महीने तक कष्ण की बाल-लीलाएँ भ्रोर ब्रज की जनता की रक्षा के निमित्त किये गये कार्य-कलाप श्रीर ब्रज की स्मृतियाँ मुखर हो उठती हैं। इस प्रकार काव्य-वस्तु केवल कृष्ण के प्रवास-प्रसंग तक ही सीमित नहीं है। यदि श्रोर भी सूक्ष्मता से देखा जाय तो प्रबन्ध-रचना श्रीर यथार्थ-चित्रए। की पद्धति का मनोरम रूप प्रिय-प्रवास में व्यक्त हुम्रा है-सीघे-साधे एक छोर से दूसरे छोर तक ब्यौरेवार कहानी का वर्णन करने की अपेक्षा केन्द्रीय प्रसंग से आगे-पीछे हटकर स्मृति और कांक्षा के योग से जो कहानी कही जाती है, वह अधिक मनोवैज्ञानिक भी होती है श्रौर जीवन के विविध श्रन्तर्सम्बन्धों श्रीर अन्तर्जुत्रों को भी उद्घाटित करने में अधिक समर्थ होती है। इसलिए वस्तु-योजना का इस महाकाव्य में काफी संश्लिष्ट और विशद रूप मिलता है। यह ठीक है कि संस्कृत के वर्णवृत्तों और बंगला की कोमल-कान्त-पदावली के कारण शैली जितनी सरस है, उतनी ही बोक्तिल धौर गतिहीन भी।

'प्रिय-प्रवास' में कृष्ण ग्रपने शुद्ध-मानव रूप में, विश्व-कल्याएकार्थ में निरत एक जन-नेता के रूप में अंकित किये गये हैं। ग्राचार्य शुक्ल ने 'साफेत' की श्रालोचना करते हुए यकायक सूत्र-रूप में एक भयंकर पुराएपन्थी बात कही है, जो न जाने क्यों 'प्रिय-प्रवास' के प्रसंग में कहना वे भूल गये। उन्होंने लिखा है—"किसी पौराएिक या ऐतिहासिक पात्र के परम्परा से प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने ढंग पर विकृत करना हम भारी ग्रनाड़ीपन समभते हैं।" लेखक ग्रौर कलाकार को यदि परम्परा से इतना बँच कर चलने की बाध्यता हो तो पौराएिक या ऐतिहासिक ग्रास्थानों

ग्रौर पात्रों को अंकित करने की सार्थकता ही न रह जाय। कोई सच्चा कलाकार अनुकृति नहीं रचता । किसी विषय-वस्तु के द्वारा यदि वह अपने युग की केन्द्रीय समस्याओं का उदघाटन नहीं कर सकता, यदि नये सत्य को भलका नहीं पाता तो केवल पुनरावृत्ति के लिए उस पर कलम या तिलका नहीं उठाता । यह सामान्य नियम है । वाल्मीकि रामायण में राम का मानव-चरित्र अंकित हुमा है, किन्तु तुलसीदास ने उन्हें मर्यादा-पुरुषोत्तम बना दिया है। इनमें से राम के किस रूप को परम्परा से प्रतिष्ठित माना जाय ? यदि वाल्मीकि के राम को, तो तुलसीदास का 'भारी अनाडीपन' शुक्ल जी को क्यों नहीं खला ? या अलौकिक से लौकिक बनाने में ही 'मनमाने ढंग पर विकत' करने का लाँछन लगता है ? राधा का ही परम्परा से प्रतिष्ठित कौन-सा रूप है ? जयदेव की विलासिनी, प्रेम-विह्वला राधा; विद्यापित की यौवनोन्मत्त मुग्धा नायिका जैसी राधा; चण्डीदास की परकीया नायिका जैसी राथा; सुरदास की मर्यादा-संतुलित नागरी राथा; नन्ददास की तार्किक राधा या रीतिकाल की उच्छु खल, ग्रलहड़ किशोरी राधा-इनमें से राधा का कौनसा-रूप परंपरा प्रतिष्ठित माना जाय ? क्या हर युग के कवियों ने ग्रयने जीवनादशों के ग्रनुकुल 'राधा' की कल्पना नहीं की ? ग्रयोध्यासिह उपाध्याय ने भी हिन्दी को एक नई 'राघा' दी--ग्राधुनिक युग की प्रबद्ध नारी के रंग में रंगी। वस्तुतः 'प्रिय-प्रवास' में उन्होंने समय से पहले ही राष्ट्-जीवन की एक केन्द्रीय समस्या की पूर्व-फलक दे दी है स्रौर उसका ग्रादर्शवादी, स्रतः स्थूल समाधान भी उपस्थित किया है—इस समस्या को बाद में एक गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में रवीन्द्रनाथ ठाकूर भ्रौर श्रभी कुछ दिन पहले जैनेन्द्रकुमार ने श्रपने उपन्यासों 'घर श्रौर बाहर' तथा 'सुखदा' में उठाया। 'प्रिय-प्रवास' में इस समस्या की प्रारम्भिक भलक हमें मिली। समस्या है स्थानीय ग्रौर सार्वदेशिक. व्यक्तिगत श्रीर सकल मानवगत हितों,राग-सम्बन्धों के वैषम्य श्रीर परस्पर समन्वय की। स्वच्छन्दता-वाद का यह पहला रूप है, जब व्यक्तिवादी चेतना इतनी मुखर नहीं हुई कि व्यष्टि और समष्टि के हितों में दुनिवार वैषम्य दीले श्रीर श्रत्यन्त जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याएँ पैदा हो गई हों। श्रादर्श-वादी ढंग से दोनों में समन्वय ग्रभी सम्भव है। लेकिन उससे दोनों का ग्रस्तित्व नहीं मिट जाता, श्रौर इसकी स्वीकृति ही ऐसी करुगाजनक स्थिति पैदा कर देती है, जो काव्य-वस्तु का आधार बन सकी । राष्ट्रीय संघर्ष को आगे बढाने और देश की प्रगति में हाथ बँटाने के लिए प्रबद्ध जनों को श्रपने घर-बार छोड़कर देश के कोने-कोने में अलख जगाते फिरना होगा, किन्तु अपने प्रियजनों का मोह, क्या इस साधना को विफल नहीं कर देगा, प्रिय-जन इस वियोग को सहन कर सकेंगे ? क्या स्त्रियाँ, प्रेमिकाएँ भी इस अनुष्ठान में योग दे सकेंगी ?—यह हम।रे राष्ट्रीय-जागररा श्रौर संघर्ष. की ही समस्या थी। इसी समस्या को मूर्त काव्य-रूप देने के निए उपाध्याय जी ने बज से कृष्णु-प्रवास का मार्मिक प्रसंग चना, श्रौर बिना किसी प्रकार का 'स्रनाड़ीपन' किये उसके माध्यम से युग-जीवन की यह केन्द्रीय समस्या भलका दी। कृष्एा मथुरा गये और विश्व-कल्याए। श्रौर राजनीति की समस्यात्रों में इतने उलके कि लौटकर वापस न ग्रा सके, लेकिन उनका हृदय ब्रजभूमि में ही रमा रहा। उद्भव के समभाते पर अजवासियों को कृष्ण के बाहर रहने की अनिवार्यता समभ में ग्रा गई ग्रौर विरह-विदग्ध राधा ने चिर कौमार्य का ब्रत धारए। कर लोक-सेवा के लिए ग्रपना जीवन ग्रापित कर दिया।

उपाध्याय जी की प्रन्य रचनाएँ इस कोटि की नहीं बन पड़ीं। उनके दूसरे महाकाव्य 'वैदेही-वनवास' में भी लोक-संग्रह की यही भावना व्याप्त है, लेकिन उसमें उन्होंने कोई नई भूमि नहीं नापी। चोले श्रौर चुभते चौपदों में भाषा-प्रयोग का चमत्कार कहीं-कहीं जरूर मिल जाता है, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है।

मैथिलोशरए गुप्त (सन् १८८६) हिन्दी के राष्ट्र-किंब के रूप में विख्यात हैं। सन् १६०७ से ही श्रापकी किंवताएँ श्राचार्य महाबोर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सम्पादित 'सरस्वती' में छपने लगी थीं। उन दिनों बोल-चाल की भाषा में लिखी इतिवृत्तात्मक किंवताश्रों का ही जोर था। गुप्त जी ने भी इस शैली में लिखना श्रारम्भ किया। सन् १६१० में इनका 'रंग में भंग' नाम का एक छोटा-सा प्रबन्ध-काव्य छपा, लेकिन सब से पहले इनकी कीर्ति 'भारत-भारती' के कारए फैली। यह मौलाना हाली के 'मुसद्दस' के ढंग पर लिखी गई थी। मौलाना हाली ने मुसद्दस की रचना करके मुसलमानों में जाग्रति फैलाई थी। गुप्त जी ने भी 'भारत-भारती' में हिन्दुओं के श्रतीत वैभव श्रौर गौरव की श्रपेक्षा में वर्तमान हीन-दशा का वर्णन करके हिन्दू-जनता को उदबुद्ध करना चाहा। काव्य की मर्म-बोधिनी रसात्मकता न रहने पर भी यह पुस्तक उस समय हिन्दू-युवकों में बहुत लोक-प्रिय हुई। इसमें साम्प्रदायिक संकीर्णता श्रौर श्रग्रेजी-राज्य के प्रति भिक्त श्रौर प्रशंसा के भाव भी मिलते हैं, जो भारतेन्द्र-कालीन दृष्टिकोए के श्रवशेष-चिन्ह समभने चाहिए। श्रागे चलकर गुत्त जी की दृष्ट श्रविक व्यापक श्रौर उदार मानववादी हो गई।

उपाध्याय जी श्रौर इस घारा के श्रन्य किवयों की तरह गुप्त जी का दृष्टिकोरा भी मूलतः श्रादर्शवादी श्रौर भावनामूलक है। वस्तून्मुखी मनोवैज्ञानिकता या गहरे संवेदनशील मर्मबोध की उनमें भी कमी है, इसलिए श्रगले काव्यग्रन्थों में, यद्यपि उनकी शैली का परिष्कार हो गया है श्रौर उन्होंने उत्कृष्ट काव्यों की भी रचना की है, लेकिन नई भाव-भूमियों का उद्घाटन करने वाली तल-स्पर्शी दृष्टि का विकास वे नहीं कर सके, जीवन के केवल गोचर-दृश्य का ही अंकन करते रहे।

'रंग में भंग' के बाद 'जयद्रथ-बध', 'गुरुकुल', 'किसान', 'पंचवटी', 'सिद्धराज' द्यादि श्रापके झनेक छोटे-छोटे प्रवन्ध-काव्य छपे, जिनमें से जयद्रथ-बध झौर पंचवटी को साहित्य-क्षेत्र में काफ़ी सम्मान मिला। इस बीच श्राप वर्षों तक श्रपने महाकाव्य 'साकेत' की रचना में संलग्न रहे, जो सन् १६३१ में प्रकाशित हुआ। 'साकेत' शौर उसके बाद 'यशोधरा' गुप्त जी की स्थायी कीर्ति के दो स्तम्भ हैं। 'साकेत' रचकर गुप्त जी ने महाकाव्यों की परम्परा में एक युगान्तर उपस्थित कर दिया। उपाध्यायजी की राधा कवियों की कभी उपेक्षिता नहीं रही,जयदेव से लेकर 'रत्नाकर' तक ने राधा के काव्य-चरित्र का अंकन किया था। लेकिन राम-काव्य की परम्परा के कविगए। अयोध्या से बनगमन करते ही राम के साथ-साथ लंका तक तो भ्रमण कर श्राते थे, मगर अयोध्या शौर वहाँ के लोगों का ध्यान भी न लाते थे। किशेषकर लक्ष्मण से वियुक्त उपिला तो उपेक्षित ही रह जाती थी। गुप्त जी का भावनाशील कवि-हृदय राम के साथ वन-गमन को तत्यर नहीं हुआ, अयोध्या में ही रम रहा। इसलिए 'साकेत'; और साकेत के नायक भरत और नायिका उपिला हैं।

साकत के राम वाल्मीकि के लोक-प्रतिनिधि, वीर-चरित श्रीर तुलसीदास के मर्यादा पुरुषोत्तम लीलावतारी राम से भिन्न हैं। वे एक सामान्य मानव है श्रीर श्रपनी मानवता के उत्कर्ष द्वारा ही ईश्वरत्व के श्रधिकारी हैं। भरत, उर्मिला, कैकेयी, सुमित्रा श्रादि सभी सामान्य मानव-प्राणी हैं। यद्यपि उनके व्यक्तित्व ग्रलग-श्रलग श्रीर विशिष्ट हैं। हर पात्र के व्यक्तित्व की मर्यादा की रक्षा करते हुए गुप्त जी ने व्यक्तिवाद श्रीर समत्व की भावनाश्रों का समन्वय करने की चेष्टा की है। इसके साथ ही साकत में तत्कालीन राजनीतिक झान्दोलनों की झन्

गूँज भी सुनाई देती है, जैसे उमिला द्वारा सैनिकों को ग्राहिसा की शिक्षा देना, प्रजा के ग्रधिकारों की चर्चा, राम के वनगमन के ग्रवसर पर श्रयोध्यावासियों का सत्याग्रह, विश्व-बन्धृत्व ग्रौर मानव-वाद के ग्रादशों की प्रतिष्ठा ग्रादि। ये सामयिक घटनाग्रों के प्रभाव हैं, जो किन ने काफ़ी सावधानी से ग्रहण किये हैं। साकेत में वर्णनात्मक ग्रौर प्रगीतात्मक दोनों शैलियों का सिम्मश्रण है। पहले ग्राठ सर्गों में राम के ग्रभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकूट में भरत-मिलन तक, कथा-सूत्र वर्णनात्मक शैली में व्यवस्थित रूप से चलता है। इसके बाद नवें सर्ग में उमिला की वियोगावस्था की मनस्थितियों का प्रगीतात्मक वर्णन है। कथा-सूत्र इस बीच थमा रहता है। दसवें सर्ग में उमिला ग्रपने श्रीशवकालीन ग्रतीत का स्मरण करती है। ग्यारहवें-बारहें सर्गों में सहसा भरत के वाण से हनुमान के गिरने की घटना के पश्चात् श्रयोध्या के राज-परिवार के दैनिक-जीवन की भाँकी मिलती हैं। ग्रन्त में, राम के वापस लौटने ग्रौर लक्ष्मण-जीमला-मिलन से काव्य की समाप्ति होती है। इन ग्रन्तिम चार सर्गों में, विशेषकर दो सर्गों में वस्तु-व्यापार का काव्योचित विकास नहीं हो पाया, जिससे काव्य में शिथिलता ग्रा गई है। ऐसी ग्रौर भी ग्रनेक श्रुटियाँ दिखाई जा सकती हैं, किन्तु फिर भी समग्र रूप से साकेत एक श्रेष्ठ काव्य है ग्रौर उसने ग्राधुनिक महाकाव्यों की परम्परा का सूत्रपात किया है।

यशोधरा की रचना प्राचीन चम्पू के ढंग की है। । मार्मिक भावों की व्यंजना गीतों में है और कथा-सूत्र कहीं-कहीं गद्य में है। गुप्त जी ने लिखा है कि यशोधरा की ओर संकेत उर्मिला ने ही किया। बुद्ध यशोधरा को आधी रात के समय सीती छोड़ कर चले गये। उर्मिला के लिए अविध का सहारा था, लेकिन यशोधरा के लिए वह भी नहीं था। उसे त्याग का गौरत्र भी नहीं मिल पाया। उपेक्षिता यशोधरा के मन की पीड़ा, उसकी समस्त आत्मा का उपालम्भ केवल इतना है कि वे उससे कहकर क्यों न गये:

जा्यँ, सिद्धि पानें ने सुख से दुखी न हो इस जन के दुख से— उपालंग दूँ मैं किस मुख से ? श्राज श्रधिक ने माते ! सिख ने, मुक्क से कहकर जाते।

विरहिए। यशोधरा ग्रौर कुमार राहुल का चरित्र-चित्रए। इस काव्य में ग्रत्यन्त करुए।त्यादक ग्रौर मार्मिक हुआ है। प्रबन्ध-काव्यों के ग्रितिरक्त, मुख्यतः छाँगावाद के प्रभाव में गृप्त जी गीत-मुक्तकों की ग्रोर भी भुके। साकेत के नवें सर्ग ग्रौर यशोधरा के गीतों पर भी लाक्षािएक व्यंजना का प्रभाव दिखाई देता है। उनकी स्फुट कविताग्रों के संग्रह 'भंकार' ग्रौर 'मंगल-घट' में विशेष रूप से इस शैली के गीत संकलित हैं।

इन दो महाकवियों के स्रतिरिक्त इस धारा में स्रौर ध्रनेक प्रतिभा-सम्पन्न कि योग देते साये हैं। गयाप्रसाद शुक्ल सनेही (जन्म १८८३ ई०) की सरल-कोमल ग्रौर श्रोजस्वी कविताएं काफी लोक-प्रिय रही हैं। 'तू है गगन विस्तीर्ण तो. मैं एक तारा जुद्र हूँ' की विनय-शील भावु-कता के साथ-साथ उनमें 'जी न चुराश्रो रण से, समर सूरवत डटे रहो' का उद्धत घोष भी है। माखनलाल चतुर्वेदी 'एक भारतीय आत्मा' (जन्म १८८८ ई०) की कविता उनके कर्मठ राष्ट्र-सेवी जीवन की समतल पर चली है। उनके व्यक्तिवाद की परिश्ति देश के स्वतन्त्रता-संग्राम में

बिलवान होने की भावना में हुई-"मुन्मे तोड़ लेना बन माली ! उस पथ पर देना तुम फेंक | मात-भूमि पर शीश चढाने जिस पथ जावें वीर अनेक।" रामनरेश त्रिपाठी (जन्म १८८६ ई०) के तीनों खंड-काव्य 'पथिक', 'मिलन' ग्रीर 'स्वप्न' जो सन् ३० के राष्ट्रीय-ग्रान्दोलन के दिनों प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी युवकके कण्ठहार बने हुए थे, अभी तक विस्मृत नहीं हुए । इन प्रबन्ध-काव्यों में त्रिपाठीजी ने उपाध्याय जी या गुप्त जी की तरह पौरािंगिक श्राख्यानों या इतिहास के पात्रों को नहीं लिया. स्वयं अपनी कल्पना से उनके पात्रों की सृष्टि की। इनके अधिकतर पात्र उनकी देश-भिवत-पूर्ण भावनाओं के प्रतीक बन कर सामने ग्राते हैं। ग्रादर्शोन्मुखी भावना-प्रधान शैली ग्रौर भाद-भूमि के कारएं। ही वे सर्वांग-सजीव पात्रों की सुब्टि नहीं कर पाये, लेकिन युग की भाव-नाग्रों के साथ मिलकर उनकी भाषा ग्रीर ग्रभिन्यक्ति इतनी सजीव है कि सहज ही प्रभाव डालती है। स्थल-स्थल पर प्रकृति-चित्रण का भी भव्य-रूप देखने को मिलता है—''प्रतिक्षण नृतन देष बनाकर रंग-विरंग निराला । रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला ।" तीनों काव्य देश-भक्ति की भावना से प्रेरित हैं। 'स्वप्न' में मनोवैज्ञानिक द्वंद्व भी मिलता है। प्रियतमा के प्रेम-साहचर्य का सूख ग्रीर ग्रसंस्य पीड़ित जनों के ग्रार्तनाद को सुनकर जाग्रत कर्तव्य-विवेक दोनों ग्रएगी-प्रपत्ती भ्रोर श्राकांवित करते हैं। इस तरह प्रेम भीर कर्तव्य के द्वन्द्व को लेकर चलने वाला यह काव्य राष्ट्रीय-म्रान्दोलन द्वारा उठाई समस्या को ही भ्रत्यन्त मार्मिक ढंग से प्रतिबिन्बित करता है। ठाकुरगोपाल शररासिह (जन्म १८६१ ई०) की यह प्रार्थना सभी तक विस्मृत नहीं हुई- पृथ्वी पर ही मेरे पद हों, दर सदा आकाश रहें और इस पृथ्वी पर ही खड़े होकर उन्होंने नारी को डुलहिन के सुहाग-भरे रूप में भी देखा श्रौर देवदासी, उपेक्षिता, श्रभागिनी, भिखारिनी, वीरांगना के समाज-विकृत श्रभागे रूप में भी। तभी 'तेरे दुःख की दुःख ज्वालाएं, मेरे मन में हैं छुन्द हुई' का चीत्कार कवि के हृदय से निकल पड़ा। उन्होंने हिन्दी में मजभाषा के छंदों का सफलता-पूर्वक प्रयोग किया श्रीर उनकी भाषा और शैली अत्यन्त सरस और मार्मिक है। सियारामशररा गुप्त (जन्म १८६५ ई०) करुए-भावना के कवि हैं। उनकी कविताओं में सात्विक और शान्त भाव प्रकट हुआ है, विचार-तल पर वे गांधीबाद, मानवबाद और कुछ-कुछ रहस्यवाद से प्रभावित हैं, भौर श्रपनी कदितायों में इन विचार-जन्य अधूर्त भावनाश्रों की मंजूबा भी सजाते हैं। श्रन्प शर्मा इसके विपरीत हिन्दी में वीररस के किव प्रसिद्ध हैं। श्रापने किवत्त छंद में हिन्दी की सुघरता से ढाला है। श्रारम्भ में श्राप ब्रज-भाषा के ही कवि थे, लेकिन फिर हिन्दी में लिखने लगे। ऐतिहासिक श्रीर सामाजिक सभी विषयों 'पर भ्रापकी दृष्टि गई है। 'सुनाल' नाम के खंड'काव्य में अंकित कुएगल के चरित्र ने सबसे पहले लोगों का घ्यान आकर्षित किया। प्रठारह सर्गों के भीतर संस्कृत के शिखरेगी, संदाकांता, स्राधरा ब्रादि वर्ण-वृत्तों में ब्रापने बुद्ध-चरित को लेकर 'सिद्धार्थ' एक महाकाव्य भी रचा। इसके पश्चात् म्रापने म्रोर भी मनेक लण्ड-काव्य म्रोर फुटकर कविताएँ लिखी हैं। म्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान द्वारा उद्घाटित सुष्टि श्रौर जीवन-सम्बन्धी नये तथ्यों को भी श्रापने मार्मिक रूप में काव्योचित श्रभिव्यक्ति दी है। गुरु भक्तांसिह भक्त (जन्म १८६३ ई०) को लोग छायावाद की 'नई धारा' के कवियों में भी गिनते हैं, क्योंकि प्रकृति-चित्रए के लिए ग्राप प्रसिद्ध है। लेकिन वस्तुतः ग्राप पूरी तरह दोनों में से किसी एक धारा में नहीं खपते । आपके प्रबन्ध-काव्य 'नूरजहाँ' की स्मृति आज भी शेष है। सन् ३४-३५ के दिनों 'नूरजहाँ' उतनी ही लोक-प्रिय थी, जितना 'पथिक' ग्रीर 'मिलन'। ग्रापकी शैली प्रधानतः वर्ण तत्मक है, श्रीर भाषा सरल श्रीर मुहावरेदार । लेकिन इस धारा की यशस्वी कवियत्री हैं दिबंगता सुभद्रा कुमारी चौहान (सन् १६०४-१६४७ ई०)। इनकी वर्णनात्मक शैली

में जो भाव-तन्मवता, ग्रोजस्विता ग्रीर प्रवाह है वह श्रन्यत्र दुर्तम रहा। उनकी कविता के दो स्वर है, एक में राष्ट्रीय भावनाओं का स्फूर्तिवायी उद्घोष, तड़प श्रीर श्रोज है तो दूसरे में पारिवारिक जीवन की सरसता, वात्तत्य की गरिमा ग्रीर मधुरता को व्यक्त करने वाली सुकूमारता ग्रीर कोन-लता है। गहरे, दार्शनिक विचारों और व्यापक विश्व-बोध का उनकी फविताओं में यदि अभाव है तो उसकी क्षति-पूर्ति पारिवारिक श्रीर देश-प्रेम की उत्सर्ग-भावनाम्रों द्वारा हो जाती है, जिससे वे सहज ही हृदय को छू लेती हैं। ''चमक उठी सन् सत्तावन में वह तलवार प्रानी थी ! बन्देले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी - खूब लड़ी मरदानी वह तो काँसी वाली रानी थी !" ने हर भारतवासी का मस्तक ऊँचा उठाया है। जिस समय हमारे भारतेन्द्रकालीन कवि 'धन्य तिहारो राज, ऋरी मेरी महारानी !' (प्रतापनारायला मिश्र) बिबकर 'भारतेश्वरी', 'ग्रावेश्वरी', 'माता', 'देवी', विक्टोरिया की प्रशस्तियाँ गाते थे श्रीर सन् सत्तावन के राज-द्रोह की—''देसी मूढ सिपाही कछुक लै कुटिल प्रजा संग। कियो श्रमित उत्पात, रच्यो निज नासन को ढंग॥ (बड़ी-नारायए। 'प्रेमघन') कहकर भर्त्तना कर रहे थे, उन्हीं दिनों बच और बुन्देली के लोक-गीतों में जनता के कण्ठ से मनायाल ये कृतज्ञता-भरे शब्द फूट रहे थे—'ख़ुब लड़ी मर्दानी, श्ररे भाँसी वाली रानी । ... सगरे सिपाहियों को पेड़ा जलेबी, आपने चबाई गुड़धानी। अरे भाँसी वाली रानी, खब लडी मर्दानी ।।" भारतीय जनता की सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने वाले इस लोक-गीत का उद्धार और संस्कार करके सुभद्राकुमारी चौहान स्वयं विरकाल के लिए भारतीयों की कृतज्ञता की पात्र बन गई हैं। इससे अधिक भोजस्वी जन-गीत हिन्दी में ग्रीर कोई नहीं रच सका। इस प्रसंग के अंत में क्यामनारायण पांडे (जन्म सन् १६१० ई०) विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बीररस भौर करुएरस के बाप प्रसिद्ध जिंव है। स्राप की वर्णनात्मक सैली स्रन्य कवियों की स्रवेक्षा श्रविक प्रगत्भ और वेगवती है। 'हल्दी-वाटी' नाम से १७ सन्तें में रचे गये प्रापके महाकाव्य में युद्ध का मावेगपूर्ण भौर चित्रसय सजीव वर्णन जगनिक क.य (सन् ११७३ ई०) की 'म्राल्हा' का स्मरस दिलाता है—''वारिद के उर में चमक-दमक, तड-तड थी बिजली तडक रही। रह-रह कर जल था बरस रहा, रखाधीर भुना थी फड़क रही ॥ " नैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फ़ुफ़कार गिरी । था शोर मौत से बची-बचो, तलवार गिरी, तलवार गिरी ।" में घाजा, ग्राम-व्यक्ति और भावना का श्रावेग तो बहुत है, लेकिन व्यावक वस्तुन्मुकी जीवन दृष्टि का श्रभाग है। इसके प्रतिरिक्त हमारा विचार है कि जिन्होंने मुस्लिम राजत्व-काल से ऐतिहासिक घटना-प्रसंग लेकर स्फूट कवितास्रों या प्रबन्ध-काग्यों की रखना की है, उनके पात्र चाहे शिवाजी श्रीर प्रताप जैसे वीर-चरित्र ही क्यों न हों, वे देश की सामदिक परिस्थित में व्यापक राष्ट्रीय भावना का पोष्ट्रा करने में सफल न हो सके, ऐसी रचनाद्यों में सर्वजनीनता के स्थान पर साम्ब्रदायिक संकीर्णता का भ्रा जाना भ्रनिवार्य है। एकता-विधायिनी साम्राज्य-विरोधी स्वातंत्र्य-भावना में ऐसी रचनाएँ कवि द्वारा न चाहने पर भी मध्य-कालीन भारत के हिन्द्र-मुस्लिम संवर्ष की स्मृतियों को जगाकर अनि-वार्यतः एक विक्षेप उपस्थित कर देती है, जो ज्ञाह्य राष्ट्रीय-भावना का उदाल स्वरूप स्थिर करने में बावक होती है। पौरात्मिक या पूर्व-मध्यकालीन आख्यान भारतीय हिन्दू प्रयवा वौद्ध-संस्कृति के प्रतीक होते हुए भी सर्वजन-संदेश हो सकते हें, या कम-से-फल राष्ट्रीय-भावना में विक्षेत्र नहीं उपस्थित करते।

हसने राष्ट्रीय जायित से प्रेरित श्रादशं-भावना का रूप-संस्कार करके अधिकतर निर्वेयक्तिक वृष्यस्तर पर काव्य-रचना करने वाले उर्णनात्मक पद्धति के उन मुक्य-मुख्य कवियों को ही लिया है जिनका कृतित्व श्रपनी भारा की सामान्य परिधि के भीतर भी विशिष्ट और यहत्त्वपूर्ण है। श्रीभर पाठक से लेकर स्यामनारायए। पाण्डेय तक इस धारा का प्रवाह कभी वित्विद्धन्त नहीं हुआ। काल-कम की दृष्टि से, प्रिय-प्रवास और इतर कुछ रचनाओं को छोड़ कर, इस धारा की श्रधिकांश रचनाएँ भी छायावाव-युग में या दो महायुद्धों के बीच ही रची गईं, लेकिन फिर भी हमने उन्हें पूर्व-छायावाद-युग में ही रखा है, क्योंकि यह भारा जिस काव्यादर्श को लेकर चलती रही—इसके शब्द-प्रयोग, भावा परिपाटी, श्रनुभूति-प्रकार, श्रन्तः स्वर, चित्रएा-कम, बस्नु-विन्यास श्रादि श्रादि—वह पूर्व-छायावाद-युग का ही काव्यादर्श है। इसके भाव-संकेत श्रीर भावना-संस्कार भी पूर्व-छायावाद-युग के हैं। छायावाद-युग में काव्यादर्श बदल गया, कियों का विश्व-बोध, उनकी जीवन-वृध्टि श्रीर उनकी श्रनुभूति श्रीर श्रभव्यंजना का रूप-प्रकार सभी मौलिक रूप से बदल गये, जिससे ये किय भी प्रभावित हुए। किन्तु फिर भी छायावाद की मुख्य-धारा में पुरानी धारा का पूरी तरह पर्यवसान नहीं हो पाया।

### छायावाद-युग

हम पहले कह चुके हैं कि छायाबाद या स्वच्छन्दताबाद की मूलवर्ती भावना आधुनिक श्रीद्योगिक युग से प्रेरित व्यक्तिवाद है। इस वक्तव्य का पूरा श्रर्थ समक्त लेना चाहिए। प्रारम्भ में म्राचार्य द्विवेदी श्रौर श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल जैसे श्रालोचकों ने भी छायावादी कवियों पर पाश्चात्य कविता का श्रनुकरए। करने का श्रारोप लगाया था। बाद में जब छायात्रादी कपिता की मान्यता प्राप्त हो गई तो हिन्दी-ग्रालोचकों ने यह स्वीकार कर लिया कि छायावादी कविता हमारे देश की / राष्ट्रीय जाग्रति की हलचल में ही पनपी श्रौर फली-फूली है और इसकी मुख्य प्रेरणा राष्ट्रीय श्रौर सांस्कृतिक है। यह दूसरी स्थापना सत्य के प्रधिक समीप है। किन्तु यही बात इतिवृत्तात्मक पद्धित के उन काव्यों के बारे में भी सत्य है, जिनका विवेचन हम सभी कर आये हैं। इसलिए इस बात को स्पष्ट समक्त लेने की जरूरत है कि यदि हमारा देश पराधीन न होता और हमारे यहाँ राष्ट्रीय रे श्रान्दोलन की श्रावश्यकता न रही होती, तो भी श्राधुनिक श्रीद्योगिक समाज (पूँजीवाद) का विकास होते ही काव्य में स्वच्छन्दतावादी भावना और व्यक्तियाद की प्रवृत्ति मुखर हो उठती। इसलिए छायावादी कविता राष्ट्रीय श्रान्दोलन या जाग्रति का सीधा परिखाम नहीं है; बल्कि पाश्चात्य ग्रर्थ-व्यवस्था ग्रीर संस्कृति के सम्पर्क में ग्राने के परिग्णाम-स्वरूप हमारे देश ग्रीर समाज के बाहरी ग्रौर भीतरी जीवन में जो प्रत्यक्ष ग्रौर परोक्ष परिवर्तन हो रहे थे, उन्होंने जिस तरह सामूहिक व्यवहार श्रीर कर्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई श्रींर राष्ट्रीय संघर्ष की प्रेरणा वी, उसी तरह सांस्कृतिक क्षेत्र में उसने स्वच्छन्दतावाद की प्रवृत्ति की प्रेरणा दी। जिस तरह राष्ट्रीय जाप्रति श्रौर राष्ट्रीय श्रान्दोलन हमारे बाह्य कर्म-जीवन को समग्र-रूप से संचालित करने लगा, उसी तरह स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति हमारे ग्रन्तरस्य भावों ग्रीर ग्राकांक्षाग्रों को संचा-लित करने लगी। इस प्रकार राष्ट्रीय जाप्रति और स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति दोनों ही ने आधुनिक युग की सामान्य परिस्थितियों से जन्म लिया। राष्ट्रीय जागरण श्रीर श्रान्दोलन की प्रेरणाएँ सामियक और बाह्यस्तर की होने के कारण श्रधिक बलवान होती हैं। उन पर समुचे देश का सामाजिक, ग्रायिक ग्रौर राजनीतिक विकास निर्भर करता है। इसलिए ग्रधिक व्यापक ग्रीर सलस्पर्शी होते हुए भी सांस्कृतिक भावना का रूप-विन्यास राष्ट्रीय जाग्रति से प्रभावित होता है। इस वृष्टि से हम कह सकते हैं कि देश की प्राचीन संस्कृति और पाश्चात्य काव्य-साहित्य के प्रभावा को गृहण करती हुई छायावादी कविता राष्ट्रीय जागरण के कोड़ में पनपी और फली-फूली।

व्यक्तिबाद अपने आप में बुरी चीज नहीं है, न यह असामाजिक भावना ही है, किन्तु पाश्चात्य देशों के ह्वासीन्मुखी पूँ जीवाद के युग में व्यक्तिवाद की परिरणित बहुधा ऐसी श्रहंबादी, स्वार्थ-प्रेरित, प्रात्म-केन्द्रित, प्रसामाजिक और ग्रसंतुलित मनोवृत्तियों के रूप में हुई है, कि किसी को 'ब्यक्तिवादी' कहना दुर्वचन-सा बन गया है । वस्तुतः विकासोन्मुखी पूँजीवाद के युग में 'व्यक्तिवाद' मानव-चेतना के एक श्रभिनव विकास की सूचना देता है। मध्यकालीन तामंती समाज में व्यक्ति के मनोभावों भ्रौर व्यक्ति के श्रधिकारों का प्रश्त ही नहीं उठता था। कर्तव्यों की एक ग्रट्ट शुंखला में व्यक्ति का ग्रन्तर्बाह्य जीवन बैंधा हुन्ना था। लेकिन पूँजीवादी व्यवस्था में समाज-सम्बन्ध इस इकतरफ़ा भित्ति पर नहीं खड़े रह सकते थे। व्यक्ति समाज की इकाई है। इन इकाइयों से मिलकर ही समाज बनता है, इसलिए समाज के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य है तो व्यक्ति के प्रति भी समाज का कर्तव्य है, ग्रन्यया समानता का कोई अर्थ ही नहीं रहता। व्यक्तिवाद इस प्रकार एक सामाजिक म्रावश्यकता की चेतना का रूप लेकर ही पैदा हुन्ना। म्रागे चलकर पूँजीवादी समाज ने नये म्रप्र-त्यक्ष पंजी-सम्बन्ध स्थापित करके व्यक्ति के ग्राध्यात्मिक श्रीर भौतिक विकास के मार्ग वर्ग-सीमित कर दिये श्रौर युग की स्वच्छन्दतावादी भावना प्रतिक्रिया-स्वरूप पूंजीवाद से द्रोह न करके सारे समाज ग्रीर सामाजिकता से ही द्रोह कर बैठी। यह पुंजीवादी व्यवस्था की ग्रान्तरिक ग्रसंगतियों भ्रौर ह्यास की कहानी है। किन्तु इससे व्यक्तित्व या व्यक्ति की सत्ता की स्वीकृति का प्रवन अपनी संगति नहीं खो बैठता।

्रहमारे देश में जिस समय व्यक्ति-भावना का जन्म हुन्ना उस समय राष्ट्रीय-चेतना का भी उदय हुमा। इसलिए व्यक्ति-भावना का प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय स्राजादी की भावना से गठबन्धन हो गया, ग्रौर नई छायावादी कविता का व्यक्तिवाद ग्रसामाजिक पथों पर न भटक कर राष्ट्रीय नवजीवन की उदात्त ग्राकांक्षा का गम्भीर मर्म-वेदन लेकर मुखरित हुग्रा। रवीन्द्रनाथ ठाकूर हिन्दी से पहले ही बंगला-काव्य में स्वच्छन्दतावाद की धारा प्रवाहित कर चुके थे, जिसने एक नई काव्य-भूमि के विस्तृत सीमान्त खोल दिये थे। उनका व्यक्तिवाद स्वयं ग्रपने पाथिव जीवन के सुख-दुःख से ऊपर उठकर जाति, वर्ण, देश श्रौर समाज की सीमाश्रों को पार करता हुन्ना विश्व-बन्धुत्व श्रौर मानबी-सीमाग्रों में ग्रसीम भौतिक ग्रौर ग्राध्मारिमक विकास की सम्भावनाग्रों का दर्शन कर रहा था। उनकी गोचर में अगोचर की लोज और पायिव में दिव्य का अवतरण और प्रास-प्रतिष्ठा करने की साधना मानव-जीवन की अनन्त सम्भावनाओं का सत्यान्वेषएा करने का ही नैतिक प्रयास था। इन उदाल भावनाओं और दार्शनिक चिन्तन ने व्यक्तिगत ग्रनुभृति का रूप धारए। करके प्रगीता-त्मक ग्रभिव्यक्ति पायी, क्योंकि कवि का संवेदनशील व्यक्ति-हृदय उस समय 'मानवता का स्वच्छ मुकुर' बन गया था, जिसमें हमारे देश की ही नहीं, मानव-मात्र की ग्राशाओं-ग्राकांक्षात्रों, सुख-दु:ख भौर राग-विराग का सम्पूर्ण वेदन प्रतिबिन्बित हो रहा था। कवि बाह्य-जीवन में से प्रतिनिधि-चरित्रों का निर्माण किये बिना ही प्रत्येक व्यक्ति के श्रन्तर्भावों को छु सकता था, उन्हें श्रपनी संवे-दना और अनुभूति का अंग बनाकर मार्गिक चित्रों की भाषा में अभिव्यक्ति दे सकता था। व्यक्ति-हृदय या व्यक्ति-चेतना समाज-हृदय ग्रौर समाज-चेतना से भी एकात्म थी। इसलिए प्रारम्भिक खायावादी कविता का रुदन-ऋन्दन, व्यक्तिगत सदन-ऋन्दन, के साथ-साथ रूढ़ि-बद्ध, पराधीन और संघर्षशील भारतीय समाज का ही रदन-ऋन्दन था। कवि का 'में' प्रत्येक प्रबुद्ध भारतवासी का 'में' था, इस कारएा कवि की विषयगत दृष्टि ने अपनी सुक्ष्मातिसूक्ष्म अनुभूतियों को व्यक्त करने के निए जो लाक्षरिएक भाषा झौर भप्रस्तुत योजना-जैली भपनायी, उसके संकेत और प्रतीक हर व्यक्ति

के लिए सहज प्रेवरिंगिय बन सके । छायावादी कवियों की भायनाएँ यदि उनके विशिष्ट वैयक्तिक हुकों के रोने-धोने तक ही सीमित रहतीं; उनके भाव यदि केवल झात्म-केन्द्रित ही होते तो उनमें इतनी व्यापक प्रेवरिंगियता कदापि न झा पाती । 'निराला' ने लिखाः—

"मैंने'''मैं'' शैली ऋपनाई देखा एक दुखी निज भाई-दुख की छाया पड़ी हृदय में क्षट उमड़ वेदना ऋाई।''

इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिगत सुख-हुखों की अपेक्षा अपने से 'ग्रन्य' के सुख-हुखों की अनुभूति ने ही नये कवियों के भाव-प्रवण और कल्पनाशील हृदयों को स्वछन्दता की ग्रोर प्रवृत्त किया।

प्रारम्भ में हिन्दी के प्रमुख ग्रालोचक छायावादी कविता के इस युगीन रूप को न पहचान सके, यद्यपि हिन्दी के पाठकों में ये कविताएँ लोक-प्रिय होती जा रही थीं। बाबू मैथिलीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, मुकूटवर पाण्डेय श्रीर पंडित बदरीनाय भट्ट ने छायावादी-युग से पहले कुछ गीता-त्मक रचनाएँ की थीं भ्रीर उनमें कहीं-कहीं रहस्य-भावना की पुट भी दी थी। लेकिन इन रचनाओं के भाव-संस्कार पुराने धौर धार्मिक ही थे। यहाँ तक तो उस युग के ग्रालोचकों को सह्य था, लेकिन हिन्दी-काव्य परम्परा-विहित मार्ग को छोड़कर नितान्त नयी भाषा, पद्धति ग्रौर ग्रर्थ-भूमि की सुष्टि करने लगे, यह उनके शास्त्र-ज्ञान श्रौर पूर्व-ग्रहों को तीत्र चुनौती थी, जिसके लिए वे तैयार न थे। लन १६१३ में रवीन्द्रनाथ ठाकुर को नोबल-पुरस्कार प्राप्त हुम्रा था, तब री, कम-से-कम उन पर सीधे ग्राक्रमण करने का साहस ग्रालोचकों को नहीं रहा था, यद्यपि उनकी कविता को वे किसी पूर्व-परिचित, शास्त्रोक्त परिपाटी के ग्रन्दर रखकर समभ सकने में ग्रसमर्थ थे। हिन्दी-ग्रालोचकों ने इस कारण रवींद्रनाथ श्रीर उनकी कविता के प्रति एक श्राकोशपूर्ण उदासीनता का भाव ग्रपना रखा था। वे नहीं चाहते थे कि बँगला-काव्य को रिव बाब जिन श्रनजाने पथों पर घसीटे लिए जा रहे थे उन पर हिन्दी के उदीयमान किन भी भटक जायें। इसीलिए जब निराला भौर पन्त की कविताएँ पत्र-पत्रिकाम्रों में छपने लगीं तो हिन्ही-म्रालोचकों ने उनका जनकर विरोध किया। स्वयं भाचार्य द्विवेदी ने इस विरोध की शङ्ग्रात की और बाद में ब्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी इस नई घारा के विरुद्ध पर्याप्त लिखा। केवल अपने श्रन्तिम दिनों में ही उन्होंने स्वीकार किया कि "छायावाद की शाखा के भीतर धीरे-धीरे काव्य-शैली का बहुत ग्रन्छा विकास हुन्ना, इसमें सन्देह नहीं। इसमें भावावेश की श्राकुल व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्र्य, मूर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वकता, विरोध-चमत्कार, कोमल पद-विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी।" छायावादी कविता के विरोध में रवीन्द्रनाथ श्रीर पाइचात्य स्वच्छन्दतावादी कवियों के अनुकररा का श्रारोप तो लगाया ही जाता था, किन्तु द्विवेदी जी का मुख्य प्रारोप यह था कि इस कविता में प्रासादिकता नहीं है। वे प्रासा-दिकता या प्रेषणीयता को काव्य का प्रधान गुगा मानते थे। प्राचार्य शुक्ल का दिरोध इन बातों के ग्रतिरिक्त, इस बात को लेकर भी था कि छायावादी कवि काव्य-वस्तु को संकीर्ण बनाकर केवल श्रप्रस्तुतों की योजना करने ग्रौर लाक्षिक मृत्तिमत्ता ग्रौर विचित्रता लाने की श्रोर प्रवृत्त हैं ग्रौर प्रेम-क्षेत्र के भीतर ही प्रकांड वेदना, ग्रौत्सुक्य, उन्माद ग्रादि की व्यंजना करते हैं, जो रीति-कालीन श्रृंगारी कविता का ही, कुछ ग्रवल-बदलकर, प्रत्यावर्तन है। प्रासादिकता या प्रेषग्गीयता के सम्बन्ध में हम कह चुके हैं कि छायावादी कविताएँ घीरे-धीरे लोक-प्रिय होती जा रही थीं क्योंकि युग-चेतना

का प्रवाह उनके अनुकल था। रही प्रेम-क्षेत्र के भीतर ही अधिकतर छायावादी-काव्य के सीमित रहने की बात, तो इस सम्बन्ध में हमें यह कहना है कि आदि-काल से स्त्री और पुरुष का प्रेम-सम्बन्ध काव्य, कला और साहित्य की विषय-वस्तु बनता आया है, इसलिए नहीं कि महान कवि भीर कलाकार विलासी ग्रीर शृंगारी मनोवृत्ति के व्यक्ति थे, बल्कि इसलिए कि मानव-सन्बन्धों में प्रेम का सम्बन्ध न केवल सर्वोच्च है, बल्कि मन्ष्य की उच्चतम नैतिक भावना, परदूख-कातरता, सीहाई और सहदयता की सबसे बड़ी कसीटी भी है। नर-नारी के प्रेम-सम्बन्धों को काव्य-कला में रूपायित करने का अर्थ है, मनुष्य की उच्चतम उदात भावनाओं, ग्राजाओं, ग्राकांक्षाओं ग्रीर तत्कालीन सामाजिक जीवन को ज्यायित करना। यह सामाजिक जीवन या तत्कालीन समाज-सम्बन्ध व्यक्ति और उसके साध्यम से मानव-समाज की प्रगति में सहायक या बाधक है, इसका मामिक प्रतिबिम्ब उस समाज के नर-नारी के प्रेम-सम्बन्धों ग्रीर नैतिक धारणात्रों, रूढियों ग्रीर सामाजिक ग्राचररा में मिलता है। इसलिए ग्रधिकतर प्रेम-गीत लिखने के काररा ही छायावादी कवियों पर 'श्रृंगारी' होने या "नाना अर्थ-भिनयों पर काव्य का प्रसार" रोक देने का लांछन लगाना ग्रसंगत था। छायावादी कविता के तथा-कथित 'प्रेम-गीत', वस्तुतः सामन्त-कालीन, रूढि-जर्जर व्यवस्था, नैतिकता और मानव-सम्बन्धों के विरुद्ध असन्तोष और विद्रोह के गीत है और मानव-सम्बन्धों को अधिक व्यापक मानवीय आधार पर संगठित करने की युगीन आकांक्षा के प्रति-निधि हैं।

हिन्दी-ग्रालोचकों के इस विरोध का एक शभ परिखाम भी निकला। वर्ड सवर्थ ग्रौर शैली की तरह छायावादी कवि भी स्वयं प्रपनी कविता के प्रवक्ता बने । श्रपने कविता-संग्रहों की भूमि-काश्रों में उन्होंने कविता के सम्बन्ध में जिन नये व्याख्या-सुत्रों की उद्भावना की, वे परम्परागत शास्त्रीय व्याख्याओं से भिन्न थे। यद्यपि इन व्याख्याओं का मृतभूत दार्शनिक श्राधार 'स्रादर्शवाद' था, भौतिकवाद नहीं, जिसके कारण उन्होंने सामान्वतः काव्य को मनव्य के शेष कार्य-व्यापारों से भिन्न एक ग्रसाधारण, लोकोत्तर एवं ग्राध्यात्मिक सर्जन-किया के रूप में देखा, किन्तु फिर भी उन्होंने जीवन और यथार्थ से उसका अविच्छेद सम्बन्ध भी स्वीकार किया। किसी देश या जाति का मुक्ति-प्रयास, उसकी सत्य और सौन्दर्य-निष्ठा उसके काव्य में प्रतिबिम्बत होती है; अनभति श्रीर स्रभिव्यंजना दो पृथक् कियाएँ नहीं है, बिलक "व्यंजना वस्तुतः स्रनुभृतिमयी प्रतिभा का स्वयं परिणाम है;" मन के संकल्प भ्रौर विकल्प इन दोनों रूपों में से यदि विज्ञान विकल्प (विश्लेषण, तर्क, प्रयोग-परीक्षा) द्वारा वस्तु-सूत्य को जानने की चेव्टा करता है तो कविता मन की संकल्पात्मक अनुभूति द्वारा वस्तु-सत्य को जानने की चेष्टा करती है; जड़ से चेतन का, बाह्य-जगत से अन्तर्जगत का सम्बन्ध कराती है श्रीर इस प्रकार मनुष्य की समिष्टिगत चेतना श्रीर सौन्दर्यानुभृति को जाग-रक करके व्यापक ग्रीर गहरा बनाती है; सत्य, शिव ग्रीर सुन्दर केवल वैयक्तिक ग्रादर्श नहीं हैं, . बल्कि कविता के सामाजिक श्रेय भीर प्रेय का व्यापक जीवन-सत्य से ग्रन्थि-बन्यन कराके भ्रादर्श ग्रीर यथार्थ, बृद्धि ग्रीर भाव, व्यक्ति ग्रीर समाज के समन्वित ग्रीर सामंजस विकास के ग्रादर्श हैं-इन ग्रीर इतर ऐसी ही ग्रनेक मार्मिक तथा दार्शनिक स्थापनाग्रों द्वारा छायावादी कवियों ने एक नये काव्यादर्श, नये सौन्दर्थ ग्रौर जीवन-मृत्यों का प्रतिपादन किया ग्रौर साहित्य के नथे प्रतिमान स्थिर किये।

पुराने काव्यानुशासनों से मृक्ति दिलाने के लिए उन्होंने काव्य-भाषा, छन्द, ग्रलंकार, वस्तु-विन्यास, मूर्त्त-विधान ग्रीर ग्रभिव्यंजना-शैली में शतशः प्रयोग किये, तुकान्त, श्रतुकान्त, मुक्त- छत्व, विषम-चर्एा-बन्ध ग्रादि सभी का नियोजन किया और सीधी-सादी भाव-संबंतित भाषा से लेकर लाक्षणिक ग्रौर ग्रप्रस्तत-विधानों से यक्त चित्रमयी भाषा तक का प्रयोग भी किया। प्रगीत. खंड-काव्य श्रीर प्रबन्ध-काव्य भी लिखे श्रीर वीर-गीति, संबोध-गीति, शोक-गीति, ब्यंग्य-गीति, श्रादि काव्य के ग्रन्य रूप-विधानों का भी प्रयोग किया। छायावादी कवियों का भाषा ग्रीर छन्द-प्रयोग केवल बद्धि-विलास, वचन-भंगिमा, कौशल या कौतुक-वृत्ति से प्रेरित नहीं रहा; बल्कि उनकी कविता में भाषा भावों का अनुसरण करते दीखती है श्रीर श्रभिव्यंजना श्रनुभूति का । पह ठीक है कि छायावादी कविता विषयि-प्रधान (सब्जेक्टिव) है और बहिर्जगत् और जीवन की समस्याएँ/ कवि-बिशेष की व्यक्तिगत अनुभृतियों के रंग में रंगी हुई प्रतिबिम्बित हुई है, किन्तु इसकी यह परिणाम भी हुन्ना है कि छायाबादी कविता में वाह्य वस्तु, इतिवृत्तात्मक चित्र, प्रकृत, यथातथ्य दृश्य और वर्णन धुसकर विक्षेप नहीं उपस्थित करते, श्रौर प्रत्येक कविता एक सुशृंखलित श्रोर ग्रखंडित भाव-इकाई की रूप-सुब्टि करती है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि छायावादी कविता एक ही प्रकार की भाव-संवेदना या दृष्टिकोण की कविता है। समग्र रूप से छायावादी कविता में विविध भाव-संवेदनाम्रों भौर दृष्टिकोणों की श्रभिव्यंजना हुई है। एक ही कवि की भिन्त-भिन्न कविताभ्रों में उल्लास, उत्साह, निराशा भ्रौर श्रवसाद से पूर्ण वैयक्तिक श्रनुभूतियों की विवृत्ति देखने को मिलती है। प्राचीन वेदान्त-दर्शन, बौद्ध-दर्शन, स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गाँधी, मार्क्स ग्रौर ग्ररविन्द के दार्शनिक विचारों ग्रौर सिद्धान्तों का उनके ग्रात्म-चिन्तन पर प्रभाव पड़ा है। बहिर्जगत और जीवन की समस्याओं की कवियों के मानस में जब जैसी प्रतिक्रिया हुई है, श्रपनी व्यक्तिगत श्रनुभृतियों के माध्यम से ही उन्होंने बाह्यजगत् श्रौर जीवन के व्यापारों को प्रतिबिम्बित किया है। इसलिए यद्यपि उनको वाएों में मनुष्य की महिमा का उद्योव है, रूढि-प्रस्त समाज के बन्धनों और मनुष्य के शोषएा-उत्पीड़न के विरुद्ध एक नैतिक श्रीर न्यायपरक भावना का मार्मिक प्रतिवाद है श्रीर समाज के श्रधिकार-वंचित प्रािएयों के प्रति सहज करुए। श्रीर सहातु-भृति की उदात्त भावना है, तो भी कहीं-कहीं घोर नैराक्य-भरा और श्रात्मपीड़क चीत्कार भी है, जो ग्रपने निबिड्-ग्रावेग में उनके ग्राधारभूत मानववाद को समाजद्रोही भावनात्रों से तिमिराच्छन्त । कर लेता है। किन्तु ऐसी ह्नासोन्मुखी प्रवृत्तियाँ सन्' ३५ के बाद ही अधिक मुखर हुई और कुछ विज्ञेष कवियों में ही, नहीं तो प्रसाद, निराला, पंत जैसे अग्ररणी कवियों की सहज-प्रवृत्ति सामान्यतः श्रपने व्यक्तिगत मुख-दुखों को वारगी न देकर उनसे ऊपर उठने की श्रोर ही रही है।

हमने प्रथम महायुद्ध की समाप्ति से दूसरे महायुद्ध के आर्म्भ काल तक छायावाद युग की क्याप्ति मानी है, किन्तु इस तरह के निश्चित काल-निर्णय केवल सुविधा की दृष्टि से ही संगत समभने चाहिए। साहित्य की किसी प्रवृत्ति का आदि और अन्त किसी निश्चित तारीख से बांध देना अत्यन्त कठिन काम है। इसलिए यह न समभ लेना चाहिए कि युद्ध समाप्ति पर सन्' १८ में सहसा छायावादी काव्य-धारा फूट पड़ी और दूसरा महायुद्ध शुरू होते ही सन् १९३९ में हठात् विलीन हो गई। छायावादी कविताएँ सन् १९१८ से शुरू हो गई थीं और सन् १९३९ के बाद भी होती रहीं; सच तो यह है कि अब भी रची जा रही हैं। इसलिए इस निश्चित काल-अवधि का तात्पर्य केवल इतना है कि उस बीच छायावाद ही हिन्दी-कविता की मुख्य-धारा थी, सटवर्ती या पाइवंवर्ती घारा नहीं, बल्कि मध्य की मुख्य-धारा। छायावाद के आरंभिक उत्थान में तीन युगावतारी प्रतिभा के कि सामने आये—प्रसाद, निराला और पंत।

जयप्रंकर प्रसाद-(सन् १८८६-१६३७ ई०) को हिन्दी में खायाबादी कविता का प्रवर्तक

कहा जाता है। (सन् १६१३ से पहले 'प्रसाद' जी बजभावा में ही कविताएँ लिखा करते थे ग्रौर उनकी बज-कवितास्रों का 'संग्रह 'चित्राधार' के नाम से प्रकाशित हस्रा था। फिर खडी बोली में 'कानन-कुसूम', 'महाराएग का महत्त्व', 'करुएगलय' (गीति-नाटच) श्रीर 'प्रेम-पथिक' प्रकाशित हए । इन कविताओं में गीति-काब्य श्रीर बँगला कविताओं के ढंग की श्रत्कान्त पदावली की श्रीर उनकी प्रवत्ति का ग्राभास तो मिलता है, लेकिन इनमें ग्रभी छायाबाद का रूप नहीं भलका था. न विशेष नवीनता ही थी। भारतेन्द्र-कालीन पंडित ग्रम्बिकादत्त ब्यास ग्रौर बाद में श्रीधर पाठक इस हरें की धतकान्त रचनाएँ पहले ही कर जुके थे। साथ ही, बाब मैथिलीशरण गप्त, बदरीनाथ भट और मुकूटधर पाण्डे की इस काल की गीतात्मक रचनाएँ अयेक्षया अधिक नई पद्धति की थीं। उनमें चित्रमयी भाषा का प्रयोग भी था और भावना भी स्वच्छन्दतावाद के अधिक निकट थी। प्रसाद जी ने भी पीछे नयी पद्धति अपनायी, और सन्' १९१८ में उनकी २४ कविताओं का संग्रह 'करना' के नाम से प्रकाशित हमा। 'भरना' की कविताओं को छायावाद की दिशा में उनका पहला प्रयास ही समभता चाहिए। उनमें न प्रौढ़ता थी, न कोई विशिष्ट नया स्वर ही, जो उस समय की प्रचलित कविताग्रों से उन्हें श्रन्यतम बना देता। इसीलिए, सम्भवतः सन् १६२७ में 'भरना' का दूसरा संस्करए। निकला जिसमें ३१ नई कविताएँ जोड़ी गईं, जिनमें छायावादी काव्य-वस्तु और शैली की विशेषताएँ थीं। स्मरए रहे कि इसके पूर्व ही पंतजी की 'बीएग', 'ग्रन्थ' ग्रौर 'पल्लव' प्रकाशित हो चके थे श्रीर निरालाजी की स्फूट कविताएँ भी पत्र-पत्रिकाश्रों में छपने लगी थीं, श्रीर छायावादी कविता भ्रपने पूर्ण उन्मेष को प्राप्त करके हिन्दी-जगत में एक युगान्तर उपस्थित कर चुकी थी। प्रसाद जी की पहली प्रौढ़ रचना 'आंमु' है जो सन् १६३१ में प्रकाशित हुई । इस प्रकार हम देखते हैं कि एक महान छायावादी किव के रूप में प्रसाद जी का विकास पंत श्रीर निराला की अपेक्षा धीरे-धीरे. लगभग १५ वर्ष की साधना लेकर हुआ। छायावादी कविता के प्रारम्भिक इतिहास में जिस तरह पंत का 'पल्लव' ग्रौर निराला के 'परिमल' का विशिष्ट स्थान है, उसी तरह उसके विकास ग्रौर श्रन्ततः ह्नास के इतिहास में 'श्राँसु' का भी विशिष्ट स्थान है। 'श्राँसु' की रचना उन दिनों हुई थी, जब देश में राष्ट्रीय आन्दोलन का जोर था, किन्तु पूँजीवादी संसार एक भयंकर आर्थिक-संकट में फॅसा हुआ था श्रीर उस संकट से बाहर निकलने का शस्त्रीकरण श्रीर युद्ध का मार्ग श्रपनाये बगैर, उसे और कोई मार्ग न सभता था। इस ग्राधिक-संकट ने भारतीय जनता और भारतीय उद्योग-धन्धों को भी श्रवनी लपेट में लेकर एक निराशा, श्रनिश्चितता और क्षोभ का वातावरण पैदा कर दिया था। सन्' ३०-३२ का राष्ट्रीय-ग्रान्दोलन इस क्षोभ का परिगाम था, किन्त प्रासाद के 'ग्रांसू' ने निराशा भौर श्रानिश्चितता को ग्रत्यन्त मार्मिकता के साथ प्रतिबिन्बित किया। निराशावाद ग्रौर नियतिवाद का गहरा श्रवसाद इसमें व्यक्त हुन्ना, जिसने महादेवी जी के चिरन्तन पीड़ावाद, बच्चन के हालावाद और अंचल के भोगवाद की ग्रात्मकेन्द्रित ग्रीर ग्रहंवादी प्रवृत्तियों को प्रेरित किया। 'ग्राँसु' में प्रसाद जी ने 'प्रेम-वेदना' को दिव्यता से मण्डित कर दिया है, जिसकी गोद में सुख-दुख दोनों पलते हैं। सामाजिक चेतना श्रीर सामाजिक उद्योग का तिरस्कार इस कविता में दीखता है, क्योंकि विस्मृति या चेतना-शुन्यता की महारात्रि में ही वास्तविक मिलन-सुख ग्रौर 'कल्यारा-बर्षा' की संभावना कल्पित की गई है।

"चेतना-लहर न उटेगी जीवन-समुद्र थिर होगा संध्या हो सर्ग प्रलय की विच्छेद मिलन फिर होगा।"

भ्रपने भ्रगले कविता-संग्रह 'लहर' में प्रसाद जी ने विविध अर्थ-भूमियों पर श्रपनी कल्पना

को बोड़ाया। इसकी कविताओं में कहीं आनन्दवाद की अनक भिलती है, तो कहीं श्रजात प्रियतम से रहस्यमय ग्रिअसार के वित्र हैं, कहीं सजीले स्वप्नों से अतुप्ति को मिटाने का प्रयास है तो कहीं बह्मवेला का 'वीती विभावरी, जाग री' का श्राह्मान है, श्रीर कहीं 'श्रव जागो जीवन के प्रभात' की कामना है। किन्तु समग्र रूप से ग्रधीरता, बेदना श्रीर निराज्ञा का स्वर इन कविताशों में भी प्रधान है।

'लहर' के बाद सन् १६३५ में 'कामायनी' प्रकाशित हुई। यह छायावाद-युग का महा-काव्य है, क्योंकि इसमें एक उदात्त श्रादर्शनादी स्तर पर व्यक्तिवाद की श्रन्तिम परिशाति देखने को मिलती है। 'कामायानी' की कथा एक पौरािएक-वृत्त पर श्राधारित है, किन्तु यह वृत तो एक रूपक है जिसके माध्यस से प्रसाद जी ने मनुष्य के बौद्धिक श्रीर भावनात्मक विकास श्रीर श्राधुनिक जीवन के म्रान्तरिक वैषम्य की वास्तविकता को ही वित्रमयी भाषा में प्रतिविम्बित करने का विराट् श्रायोजन किया है। काव्य के मुख्य पात्र मनु, इड़ा श्रीर श्रद्धा पौराशिक से श्रधिक प्रतीकात्मक व्यक्ति हैं। मनु श्राज के श्रात्म-चेतन व्यक्तिवादी व्यक्ति के प्रतीक हैं। इड़ा आधुनिक पूँजीवादी समाज के वर्ग-भेद ग्रीर शोवरा की मान्यताग्रों पर ग्राधारित बुद्धि-तत्त्व की प्रतीक है भीर श्रद्धा मनष्य की सहज मानवीय भावनाओं, नैतिक-मृत्यों श्रीर सौहार्द्रता से युक्त मानव-हृदय के झास्था-शील श्रद्धा-तत्त्व की प्रतीक है। इन तीन पात्रों के माध्यम से प्रसाद जी ने श्राधुनिक पूँजीवाद-प्रशीत सम्यता श्रीर उसके समस्त श्रन्तिवरोधों श्रीर ग्रसंगितयों का ऊहापोह विवेचन किया है। प्रसाद जी ने जिस समय 'कामायनी' की रचना की उस समय गांबी जी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय श्रान्दोलन ने देवा के हर वर्ग में स्वतन्त्रता भीर भावी राष्ट्र-निर्माख के स्वप्न जगा दिये थे, लेकिन प्रसाद जी ने इस आदर्शवादी उमंग की लहर से अप्रशाबित रहकर उस समाज की आवार-भत मान्यतास्रों को जाँचने-परखने का साहसपूर्ण प्रयास किया जिसका निर्माश करने के लिए ये सपने जगे थे। भारतीय विचार-पारा में बृद्धि और हृदय-पक्ष थे परस्पर विरोध और द्वैत की धारगा प्राचीन ग्रीर रूढ़ थी। बृद्धि यदि ज्ञांन-विज्ञान, सम्बंता-निर्माण में योग देती है, तो गनुष्य में वर्ग-भेद, मानव-शोषएा, निरंफुराता, सत्ता-मद और ग्रहंकार भी पैदा करती है, ग्रीर इस प्रकार मनुष्य को मानवीयता से दूर खींच ले जाती है। बुद्धि-प्राणीत सम्यतः भोग्यनम की विजय की कूर स्वार्थ-/ परता के ग्रमानबीय सिद्धान्त पर टिकी है। इसी लिए इस हैत की पारणा में अज या मनुष्य की हार्दिकता, सहानुभृतिशीलता के प्रति भारतीय मानस और तत्त्व-चिन्तन का विशेष भागह और - अनुराग रहा है। साधारएततथा सनुष्य तत्सामयिक स्थिति को ही चिरन्तन समभ लेता है, कन से कम उस सनय तक जद तक कि उसे स्थिति में मोलिक परिवर्तन की संशावनाओं का ज्ञान उसे नहीं हो जाता । इसलिए प्रसाद जी को इड़ार्निमत प्रायुनिक पूंजीवादी सम्भता नये विकास की संभा-वनाओं के प्रभाव में चिरन्तन ही दिखाई दी और उनका संवेदनशील हृदय उससे बिद्रोह कर बैठा। इस विद्रोह का सहज-प्राप्य प्रस्त्र बनी थड़ा। बुद्धि का तिरस्कार श्रीर श्रद्धा का गृहए। ही उन्हें ग्राधृतिक पुँजीवादी समाजके अभिशापों से सुक्ति कां एकनात्र मार्ग समक में श्राया। यह प्रत्यावर्तन और पलायन का मार्ग भी है और वर्ग-समाज में व्यक्तिवाद की श्र-सानाजिक परिएाति का भी। यन ने श्रद्धा का त्याग करके इंडा की सहायता से जिस सम्यता का निर्माण किया वह अपनी समस्त भी-सम्यन्तता के बाव-जुद ह्यास-प्रस्त हो गई, क्योंकि उसमें र्वर्ग-भेद, ग्रातंक-दमन, सत्तावाद, शोषरा-दारिह्य, कृत्रिमता शीर शहंवाद का बोलवाला हो गया । इस सम्यता का ध्वंस होने पर मनु का हृदय पुतः श्रद्धा की श्रोर प्रवृत्त हुन्ना। श्रद्धा उन्हें इस घरती के जन-रव, वैश्वन्य, वर्ग-भेद श्रीर ग्रहंमन्यता के दृष्टित

वातावरण से दूर कैलाश पर्वत के समरत और सामंजस्यपूर्ण आनन्द-लोक में ले जाती है। इस प्रकार अन्ततः बुद्धि का तिरस्कार और श्रद्धा का स्वीकार प्रसाद जी की, वैवारिक स्तर पर, उस इत-वारणा का ही परिणाम है, जिसका हमने उल्लेख किया है। व्यक्तिवाद की इस समाज-बोही परिणाति के बावजूद, 'कामायनी' का विराद रूपक वर्तमान पूँजीवादी समाज की वास्तविकता और अन्तिविरोधों को इतनी सजीव मूर्त्तता और गहराई से प्रतिविन्धित करता है कि वह इम युग का प्रतिनिधि यहाकाच्य बन गया। पूँजीवाद की शापग्रस्त सम्यता से मुक्ति पाने का वे कोई सामाजिक आदर्श उपस्थित नहीं कर पाये, लेकिन यह सम्यता शाप, ग्रस्त है और इसका ह्यास ग्रितिवार्य है, एक श्रन्तर्वृष्टा की तरह, इसका मार्मिक चित्रांकन करने में वे सफल हुए।

सूर्यकान्त जिपाठी 'निराला' (सन् १८६६) छायाबाद-युग के सबसे म्रधिक सज्ञवत और प्रौढ़ प्रतिभा के किव हैं। ग्राचार्य रामचन्द्र शक्ल 'निराला' जी के प्रशंसक नहीं थे, ग्रीर उनके समय तक हिन्दी-स्रालोचकों की स्रोर से 'निराला' का विरोध भी बदस्तूर चल ही रहा था, किन्तु फिर भी शुक्ल जी ने यह दिखाते हुए कि "संगीत को काव्य के ग्रीर काव्य को संगीत के प्रधिक निकट लाने का सबसे प्रधिक प्रयास निराला जी ने किया है," यह भी स्वीकार किया कि "बह-बस्तु-र्स्पाशनी प्रतिभा निराला जी में है।" स्मरण रहे कि 'छायावाद' के प्रति शुक्ल जी का यही श्राक्षेप था कि इस प्रवृत्ति के कारण ''नाना अर्थभूमियों पर काव्य का प्रप्तार रुक-सा गया'' है। अतः निराला के सम्बन्ध में ध्रपनी ही मान्यता का खंडन करके शुक्ल जी ने एक वस्तून्मुखी वैद्यालोचक-दृष्टि का परिचय दिया। किन्तु इससे निराला जी की काव्य-प्रतिभा की महानता ही ग्रधिक प्रमा-िएत होती है। 'निराला' इस बीच हिन्दी के उपेक्षित कवि नहीं रहे, सब ने एक स्वर से उन्हें महा-कवि मान लिया है। लेकिन सन्, ३५-३६ तक जिस तरह बिना समभे-बुक्ते निराला जी पर चतुर्दिक से प्रहार किये जाते थे, उसी तरह विना समभे-बुभे स्रव उन्हें 'महाप्राण्', 'महामानव' स्रौर 'महाकवि' घोषित करके अंब-भिवत और अंब-स्तृति से जैसे उस पूर्व-अवराध का प्रायश्चित किया जाता है। हिन्दी के ग्रालोचक 'निराला' की कविता का ठीक-ठीक मुख्यांकन न तव करते थे, न ग्रब करते हैं। जीवन में इतने विकट (और हिन्दी के लिए लज्जास्पद) संवर्ष के बाद 'निराला' जी को स्वीकृति, यश और मान चाहे अब मिल रहा हो, लेकिन दुर्भाग्य से उनके समुचे काव्य का पूर्वग्रह-रहित निष्पक्ष श्रौर वस्तुपरक मृत्यांकन होना ग्रभी बाक्षी है। डा० रामविलास वर्मा ने ग्रयनी पुस्तक 'निराला' में, तथा पण्डित नन्दड्लारे बाजवेथी श्रीर दो-एक श्रालोचकों ने श्रपने निबंधों में निराला जी की कविता को समक्षत-समकाने का ,प्रयत्न किया है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले उनकी कविता का मुल्यांकन महाकवि पंत ने अपनी कविता 'अनामिका के कवि श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी के प्रति' में किया था, जो मेरी दृष्टि में भ्राज भी भ्रन्य सभी विवेचनों से भ्रधिक वस्तुपरक भ्रौर गंभीर है श्रीर 'निराला' जी की कविता के वास्तविक सौन्दर्य, अर्थ-गौरव श्रीर महिमा का सही उद्घाटन करता है।

''छुंद-बंध ध्रुव तोड़, फोड़कर पर्वत कारा श्रवल रूदियों की, किन, तेरी किनता धारा मुक्त, श्रवाध, श्रमंग, रजत निर्भर सी निःसत,— गिलत लिलत श्रालोक राशि, चिर श्रकलुष श्रविजित! स्फटिक शिलाश्रों से तूने वाणी का मन्दिर शिलिप, बनाया,—ज्योति-कलशा निज यश का धर चिर। शिलीभूल सौन्दर्य, ज्ञान, ज्ञानन्द श्रमश्वर शब्द शब्द में तेरे उज्ज्वल जिल्त हिम शिखर। शुभ्र कल्पना की उड़ान, भन भास्वर कलरन, हंस, श्रंश वाणी के, तेरी प्रतिभा नित नन, जीवन के कर्दम से श्रमिलन मानस-सरिस्न शोभित तेरा, वरद शारदा का श्रासन निज। श्रमृत-पुत्र किन, यशः काय तन जरा मरण्जित, स्वयं भारती सं तेरी हृत्तंत्री भंकृति।"

(पंत : युगवाएगी)

पंत जी की किवता में निराला जी की किवता के उन सभी विशिष्ट तस्वों की छोर संकेत मिल जाता है, जिनका सम्यक् उद्घाटन उनकी 'बहु-वस्तुस्पिशनी' किवताओं की अपेका में रखकर विशद्-रूप में होना अभी शेष है। इस संकिप्त विवरण में यह कार्य सम्भव नहीं है। यहाँ केवल निराला की किवता के विकास की रूप-रेखा ही अंकित की जा सकती है।

'जूही की कली' निराला जी की प्रारम्भिक किवताओं में से हैं। सन् १९१६ में (जब निराला जी केवल २० वर्ष के थे) इस किवता की रचना हुई, किन्तु यह प्रथम बार प्रकाशित हुई-सन् १९२३ में 'मतवाला' के भ्रठारहवें अंक में। मतवाला-काल की उनकी कुछ किवताएँ कलकते से प्रकाशित होने वाले संग्रह 'भ्रनामिका' में आ गई थीं, लेकिन ठीक से उनकी रचनाओं का प्रका-शन सन् १९२६ से ही शुक्त हुआ, जब उनका 'परिमल' प्रकाश में आया। पंत के 'पल्लय' की तरह 'परिमल' की किवताएँ भी छायाबाव के उत्कर्ष-काल की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं।

ग्रचल रूढ़ियों की पर्वत-कारा फोड़कर मुक्त, श्रबाध निर्भर-सी बहने वाली निराला की कविता-धारा का महत्त्व क्षरा-स्थायी ही होता यदि यह विद्रोह श्रसंपत श्रीर उच्छ खल होकर केवल विचित्र काव्य-प्रयोगों, उक्ति-चमत्कारों ग्रोर छिछले व्यंग ग्रीर वचन-भंगिमा के ग्रात्म-प्रदर्शन में लग जाता. जैसा कि रूढि तोखने का उपक्रम करने वाले वर्तमान प्रयोगवादी कवियों की बचकानी तुकबन्दियों से प्रमारिगत है। प्रत्युत छायावादी कवियों के विद्रोह ने सामान्यतः, ग्रीर निराला के विद्रोह ने विशेषतः, एक उच्चतर नैतिकता ग्रीर काव्यादर्श की स्थापना में ग्रपने को प्रकट किया। 'परिमल' की कविताओं में व्यक्त कवि का संयम, उसका उदात प्रन्तःस्वर, करुए। से सहज द्रवित हृदय की विशालता, मन्याय भीर उत्पीड़न के विरुद्ध उसका मानवोचित दर्प एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का सुचक है। भावों के सुक्म-सौदर्य, वार्शनिक गहराई, अर्थ की गम्भीरता, अभिव्यंजना की प्रौढ़ता ग्रोर वस्तु की विविधता के नाते 'परिमल' की कविताएँ उस समय तक के छायावादी काव्य-साहित्य में बेजोड़ थीं। 'जुही की कली', 'पंचवटी' थ्रौर 'जाप्रति में मुक्ति' थ्रादि प्रेम थ्रौर सौंदर्य के सरस कल्पना-चित्र ग्रपनी सौन्दर्य-दुष्त ग्रावेगमयी भाषा श्रीर सुक्ष्मवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। 'परिमल' में निराला के छै बादल-गीत हैं, जिनमें वादल की ग्रलग-ग्रलग कल्पनाएँ हैं। 'विधवा' में 'इच्टदेव के मन्दिर की पूजा-सी', 'काल-तागडव की स्मृति-रेखा' भीर 'व्यथा की भूली हुई कथा'-सी भारतीय विधवा का करुए चित्र है। आगे 'भिक्षक' का कारु एक चित्र 'कलेजे के दो टुक' करने में समर्थ है। इनके झतिरिक्त झौर अनेक कविताएँ हैं जिनमें प्रतीक व्यंजना द्वारा निराला ने ग्रत्याचार पीड़ित, बलित जनों के प्रति श्रपने हृदय की करुए। उँडेली है। उनका प्रसिद्ध भिनत-गीत 'भर देते हो' श्रपने श्वाराध्य या प्रेमी की स्नेहमयी करुए। के प्रति एक सरल हृदय की

निर्धां आस्था से परिपूर्ण है, और हृदय में एक सधन कृतज्ञता का भाव जगाता है। इनके अतिरिक्त परिमल की कुछ किताएँ शुद्ध छायावाद की हैं, जिनमें अज्ञात से मिलने की कामना व्यक्त हुई है। कुछ पर स्वामी विवेकानन्द के रहस्यवाद का प्रभाव है। कुछ किताओं में अतीत इतिहास की स्मृति दिलाने वाले चित्र है, तो कुछ में प्रलांकर शिव के ताण्डव नृत्य का गायन कर शृंगार से विरिक्त और सामाजिक वैषम्य की मिटाने वाली घ्वंसलीला के प्रति आग्रह प्रकट किया गया है। कुछ में हिन्दू पुनर्जागरण की भावना को उद्बुद्ध किया गया है और कुछ में पौराणिक जीवन के चित्र अंकित किए गये हैं। कुल मिलाकर 'परिमल' में छायाचाद की अनेक-मुखी प्रवृत्तियों की उदात्त फलक मिलती है। राब्दीय चेतना की सूक्ष्म-अनुभूतिमयी व्यंजना जितने गम्भीर और शिद्ध स्वरों में 'परिमल' में हुई उतनी उस समय तक छायावाद के किसी अन्य किय की वाणी में नहीं हो पायी। 'परिमल' की किवताओं से सचमुच 'समूची जाति के मुक्त-प्रवास' का पता बलता है।

'परिमल' के बाव 'गीतिका' आई और 'गीतिका' के बाव 'प्रनामिका'। 'गीतिका' के छोटेछोटे गीतों में भी 'परिमल' फा-सा ही वैविध्य है, एक ही भाव की, विविध स्थितियों में रख कर
आवृत्ति नहीं है। भावों की ऐसी सुसम्बद्धता और कमनीयता, मानवीय भावनाओं की उदाल
स्रभिव्यक्ति अन्यत्र दुर्लभ है। किन्तु गीतिका के गीत उत्तने लोक-प्रिय न हो सके, इसिलए नहीं कि
उनमें प्रेवर्णीयता का अभाव है, बिल्क इसिलए कि 'निराला' ने इम गीतों के रूप में एक-एक जूँद
में सागर भरना चाहा है। भाव-सरिण सरल और एकसूत्रीय भी नहीं है, बिल्क उनमें अनसर एक
नाटकीय ढंग से विपरीत और विवम भावों की संक्लिष्ट समन्विति की गई है। उनका नाद-सौन्दर्य
भी नवीन है जो जास्त्रीय या लोक-संगीत में पूरी तरह नहीं सन्नाता। एक-एक गीत को बार-बार
पढ़ने या गाने से ही उसके भाव और अर्थ के शतवल एक-एक कर खुलते हैं। किन्तु 'प्रनामिका'
( सन् १६३७ ) के गीतों और कविताओं में निराला की प्रगत्भ कत्यना को पुनः मुक्त उड़ने का
अवकाश मिला। 'प्रनामिका' उनका प्रतिनिधि काव्य-प्रन्थ है, जिसमें उनकी किवता का प्रौढ़तम
विकास दिखाई देता है।

छायावादी कवियों ने स्त्री और पुष्व के प्रेम की जो कल्पना की है वह रीतिकालीन श्रृंगारी कियों की काम-कीड़ा की वस्तु और इधर के ओगवादियों और प्रयोगवादियों की जैविक स्तर पर उतर कर स्त्री को मात्र शारीरिक वासना-पूर्ति का साधन समक्षने वाली ग्रसायाजिक कल्पनायों से भिन्न हैं। साथ ही अक्त और ग्रध्यात्मवादी कियों की तरह छायावादी कियों ने नारी को न 'सहज ग्रयाधन' माना और न प्रगतिवादियों की तरह कान्ति-पथ में बायक समक्ष कर उसे सन्देह की दृष्टि से ही देसा। छायावादियों ने (निराला, पन्त, प्रसाद, महादेवी ग्रादि ने) नारी-पुष्व प्रेम को इन सभी कढ़ियों या एकांगी दृष्टियों से मुक्त करके एक सहज मानवीय ग्राधार पर स्थापित करना चाहा, जिस में एक-दूसरे का ग्राकर्षण, एक-दूसरे के प्रति उत्सर्ग और सम्रापत होने की सच्ची हार्दिक भावना ही उनके मुक्त-प्रेम की क्सौदी हो, न कि कढ़ि-बन्धन, समाज के धर्य-सम्बन्ध या मात्र शारीरिक वासना। प्रेम की इस उदात्त और संस्कृत कल्पना को, जिसमें नारी के व्यक्तित्व के पूरे गौरव को समान भाव से स्वीकार किया गया था, कुछ लोगों ने वायवी प्रेम या ग्रशरीरी वासना का नाम दिया, किसी ने इसे कल्पित और क्षयी रोमान्स कहा। इसके नव-संस्कृति-विधायक रूप को कम लोगों ने ही पहचाना, प्रचिष इस युग के नये समाज-सम्बन्धों में छायावादी कितता द्वारा निम्तित नये ग्रीर उच्चतर मानव-मूल्यों की स्वीकृति स्वयं विकास-तर्क से होने लगी थी। बाद कें प्रगतिवादियों ने या प्रयोगवादियों ने नारी-समस्या के प्रति जो एकांगी

दृष्टिकोग् ग्रानाये, वे प्राज की सुसंस्कृत ग्राधुनिक नारी को मान्य नहीं है। न वह जीवन के संघर्ष में बाधक समक्षी जाना पसन्द करती है ग्रीर न जैविक ग्रावार पर, भावनारहित चारीरिक वासना की पूर्ति का मात्र सावन हो जाना चाहती है। वह जीवन के हर क्षेत्र में पृष्ठ की तनकिश्वनी बनने की ग्राकांक्षी है, किसी की पासना-तृष्ति का सावन न चनफर मुप्त-दृष्ट्य से ग्रपने हृदय का ग्रेय देना ग्रीर पाना चाहती है। यह प्रेम ही नारी-पुष्प-सम्बन्ध की उच्चतप्र नैतिक वर्षादा है, युगल-प्रेमियों के संयम ग्रीर सामाजिक वायित्य ग्रीर स्वामित्व की कसीटी है। विजित वर्ष के प्रति सहज करुणा के भाव की तरह ही नारी के प्रति छायाजावी किवयों का यह समानता का भाव भी प्रगतिशील ग्रीर नई सांस्कृतिक चेतना का छोतक है।

'निराला' जी की कविता में ग्रीर विशेषकर 'शनामिका' में इस सांस्कृतिक चेतना का अव्य रूप देखने को मिलता है। 'श्रनामिका' की पहली कविता 'प्रेयसी' में ही यह प्रगट है। इसलिए 'सम्राट एडवर्ड ग्रप्टम के प्रति' में उन्होंने प्रेम के लिए इतने बड़े साम्राज्य की त्याग देने वाने एड-वर्ड ग्रष्टम को बघाई दी है; क्योंकि ''श्रालिंगित तुन से हुई सभ्यता यह नृतन !'' श्रीर श्रनेक कविताओं में निराला जी ने नारी पुरुष प्रेम को उदात स्रभिव्यक्ति दी है। इनके प्रतिरिक्त 'स्रना-मिका' में 'तोड़ती पत्थर', 'दे किसान की नई वह की ग्राँहों', 'बादल गरजो' 'तोड़ो-तोड़ो, तोड़ो कारा' म्रादि कविताएँ एक नई प्रगतिशील चेतना की सूचना देती है। 'सरीज-स्मृति' एक लम्बा 'शोक-गीत' (एलेजी) है, जो उन्होंने अपनी पूत्री सरोज की स्मृति में तिखा है। कुछ शाजीचकों का मृत है कि विश्व-लाहित्य में इतनी गहन-वेदना श्रीर तीखे व्यंग से युपत शोकगीत की श्रभी तक रचना नहीं हुई। ग्रपने व्यक्तिगत बूख से ऊपर उठने की देग्टा 'तरोज-स्मृति' में हृदय की निदीर्ण करने वाला मार्मिक उद्गार बनकर फूट पड़ी है- 'दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ, आज जो नहीं कही। ' 'निराला जी की काव्य साधना वस्तुतः इस व्यक्तीकरण की महत् चेण्टा की श्रादि से म्रन्त तक प्रमाण है। घोर निराशा हौर म्रवसाद की म्रनुभूतियाँ बरवस दयाने पर भी यहाँप कहीं-कहीं फूट पड़ती हैं, जैसे, 'जीवन चिरकालिक रुदन', या 'में श्राकेना : देखता हूँ, श्रा रही मेरे दिवस की सांध्य वेला' या 'देख चुका जो-जो आये थे सब चले गये, गेरे प्रिय सब गले गये'. स्रादि कवितास्रों मे; लेकिन हताश अवस्था में भी उनकी पुरुव तेजस्विता अपना श्रात्म-गौरव नहीं खो देती, श्रोर इस प्रकार वे पाठक में जीवन-संघर्षों के प्रति स्वाभिमान का भाव ही जगाते है। 'अनामिका' ग्रीर अगले संप्रहों के ऐसे गीतों को व्यक्तिवाद का ग्रसामाजिक रूप नहीं कह सकते, क्योंकि पीड़ा बिना भेले ही, संघर्ष में बिना ट्टे ही पीड़ा ग्रीर संघर्व से पलायन करने वाली प्रवृत्ति जनमें नहीं है, बल्कि एक ऐसे तेजःपुंज व्यक्ति की सहज अनुभूति का गम्भीर, कचीटनेवाला वेदन है जो इतना कुछ भेल कर भी नतिशर नहीं है। 'श्रनामिका' में ही निराला जी की प्रबन्ध-कविता 'राम की शक्ति-पूजा' छुपी है। इतने छोटे स्नाकार-प्रकार का महाकाव्य निराला जी की प्रतिभा ही रच सकती थी। 'राम की शक्ति-पूजा' बीज रूप में एक महाकाव्य ही है, क्योंकि इतने संक्षेप में, श्रौर राम-कथा के एक प्रसंग को लेकर ही, उन्होंने मानव-हृदय की विविध स्थितियों श्रौर भावनाओं का सम्पूर्ण चित्रण-सा कर दिया है। 'स्ननामिका' के बाद 'तुलसीदास' में प्रयत्य-काव्य रचने की इस असाधारण सामर्थ्य का और भी विकास हुआ है। 'तुलसीदास' की रचना के बाद निराला जी ने नया मोड़ लिया । 'कुकुरमुत्ता', 'ग्राणिमां', 'बेलां', 'नये पत्ते' ग्रौर 'अर्चना' में निराला जी ने प्रगति-शील विचारधारा के नये वस्तुन्मुखी प्रभाव प्रहुए। किये, छायावादी काव्याभरए। उतार कर ग्रविक सरल और मुहावरेदार भाषा का त्रयोग किया । "जमीदार की बनी, महाजन धनी हुए हैं ; जग

के मूर्त पिशाच-धूर्तगणा गनी हुए हैं।" जैही पंक्तियों वें समाज के वर्ग-संवर्ष की खुली क्कांकी है। इस बीच निराला जी का मानसिक स्वाल्ध्य गिरता गया, सम्भवतः बाह्य श्रभावीं की धेतना श्रीर ग्रात्म-वेदना के गरल को स्वयं पीकर क्षेत्रल श्रमृत-दान करने के श्रान्तरिक संघर्ष ने ही उन्हें ग्रह्मह्य बनाया है, क्योंकि निराला जी की प्रत्येक कविता से लगता है, जैसे भीतर श्रमिन्यस्ति पाने के लिए भावों और अनुभूतियों का पारावार उमड़ रहा है, जिसे बाँव तोड़ कर प्लावन करने से किव को वरवस थामना पड़ रहा है। अपनी कल्पना को क्रेव-क्रेव कर निरर्थक, फालत या अलं-कारी शब्दों से उनकी कविता का भवन निर्मित नहीं हुआ, बल्कि लगता है जैसे किसी विपुल-राशि में से उन्हें अपनी आवश्यकतानुसार केवल एक स्वल्प-राशि को ही चुनने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है—संयम ग्रीर चयन का यह प्रयास उनकी शैली से भी प्रकट है। इसीलिए उनकी कविताओं में ध्वतित अर्थ कोरे अभिवार्थ से कहीं अधिक गम्भीर और मर्मभेदी हैं। उनकी आत्म-निष्ठ और समाज-निष्ठ, रहस्यात्मक श्रीर समाजोत्मुली प्रवृत्तियाँ यानवताबोधिनी एक ही समंजस अनुभृति का प्रकाश हैं। 'ग्रनायिका' के पश्चात की किवताग्रों में उनका समाज-चिन्तन ग्रविक मुखर रहा है। यह उनकी कविता के उतार का काल है। उनमें पहले जैसा काव्य का उत्कर्व नहीं रहा। निराला जी ने शास्त्रोक्त आधार पर कोई महाकाव्य नहीं रचा, किन्तु समग्र रूप से उनका काव्य इस यग की प्रवृत्तियों का एक महाकाव्य ही है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना भ्रौर हमारे सांस्कृतिक जीवन शौर चिन्तन की भी घाराएँ श्रीभव्यक्ति पा गई हैं। उनके श्रलग-श्रलग गीत इस महाकाव्य के म्रलग-प्रलग सर्ग है।

सुमित्रानन्दन पंत (सन् १६०१—)—छायाबादी-युग के तीसरे महाकवि है। पंत जी महाकवि निराला की तरह संघर्ष-प्रिय, पौरुष-भावना के किव नहीं हैं, बिल्क 'मेरा मधुकर का-सा जीवन; किंठन कर्म हैं, कोमल हैं मन !'' वाले प्रकृति और मनुष्य के सुन्दर रूप के कि कि हैं। उनकी किवता में इस सौन्दर्य-प्रियता और स्निग्ध कोमजता का ही रस प्रवाहित है। प्रकृति के उग्र रूप या मनुष्य-स्वभाव की सुद्रताओं या सामाजिक जीवन की कुष्पताओं की ओर उनका मन सहज श्राक्षित नहीं होता, यद्यपि प्रकृति, मनुष्य और समाज के ऐसे चित्र भी उन्होंने अंकित किए है। प्रकृति को पंत जी ने अनेक रूपों में चित्रित किया है। प्रकृति के रूप-चित्रण के साथ-साथ, उन्होंने उसे श्रपनी भावनाओं के सौन्दर्य में रंग कर ऐन्द्रिकता भी प्रदान की है। कभी प्रकृति को नारी रूप में देखा है और श्रपनी किशोरावस्था में प्रकृति से पूर्ण तादात्म्य का अनुभव कर स्वयं श्रपने को भी नारी-रूप में अंकित किया है। उनकी इस भावना को 'स्त्रेण' श्रीर 'श्रस्वा-भाविक' कह कर कुछ श्रालोचकों ने पंत जी पर भट्टे श्रारोप भी किए, यानो पुष्व में नारी-सुलभ कोमल भावना कोई श्रपराध हो।

पंत जी का रचनाकाल सन् १६१८ ई० से शुरू होता है, जब थे केवल सोलह-सत्रह वर्ष के ये। उनकी प्रारम्भिक रचनाएँ 'वीएगा' में संप्रहीत हैं। पंत जी की ग्रप्रस्तुत रूपों का सूर्त-विधान करने वाली लाक्षिएक ग्रंली का निखार इन प्रारंभिक रचनाग्रों में भी स्पष्ट है। साथ ही, ग्रभी विश्व-चिन्तन का ग्राप्रह नहीं है, प्रकृति ग्रार मानव-जीवन के प्रति एक कैशोर जिज्ञाला ग्रीर रहस्य-भावना की ही प्रधानता है, यद्यपि स्वामी विवेकानन्द, राम-तीर्थ ग्रीर रवीन्द्रनाथ के प्रभाव से 'विश्व-प्रेम का रुचिर राग' उनके सहज मानववादी हृदय को ग्राक्षित करने लगा था। ''कौन-कौन तुम परिहत-यसना, म्लान मना, भू-पितता-सी ? धूल धूसरित, मुक्त-कुन्तला, किसके चरणों की दासी ?'' ग्रीर ''प्रथम रिंग का ज्ञाना रंगिणि ! तूने कैंसे पहचाना ? कहाँ, कहाँ,

हे बाल-विहंगिन ! पाया तुने ये गाना ?" श्रादि जिज्ञासु-हृदय की कोमल-कत्पनाएँ 'वीएग'-काल की ही है। 'बीएगा' की कविताओं में प्रकृति-प्रेम का उल्लास इतना प्रबत है कि कवि किसी बाल-जाल में अपने लोचन उलका देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 'ग्रन्थि' में पंत जी का यह किशोर उल्लास अलफल प्रेम की सचन वेदना में परिएत हो गया। 'ग्रन्थि' एक खंड-काच्य है, यद्यपि उसमें कहानी का विशेष महत्त्व नहीं है। भील में नाब उलढ़ने पर एक युवक डूब कर बेहीश हो जाता है, यर्छा टटने पर देखता है कि अपनी जाँव पर उसका सिर रखे एक युवती उसकी परिचर्या कर रही है। दोनों में प्रेम हो जाता है। समाज इस स्वेच्छाचार को रोकने के लिए उस यदती का किसी और से विवाह कर देता है। युवक का हृदय इस आधात से तिलमिला कर विषाह से भर जाता है। नारी-पुरुष के सहज और पुनीत प्रेम को समाज कितनी निर्ममता से कुचल देता है, इस खंड-रूपक की यही कहानी है। 'ग्रन्थि' में कैशोर-सुलभ भावना का प्रवेग श्रवश्य हे, लेकिन भाषा और भावों की ग्रभिव्यक्ति में पर्याप्त प्रौढता है, जो उनकी श्रगली रचना 'पल्लव' (सन १६२७) में श्रवनी पूर्णता को पहुँची। 'पल्लब' की भिमका का भी हिन्दी-काव्य के विकास में एक द्यात्यन्तिक स्थान है। इसमें पहली बार पंत जी ने नये काव्यादर्श के प्रतिमान स्थिर किये ग्रीर काव्य-रुढियों ग्रीर प्राचीन सान्यताग्री पर ग्राकमण किया। 'पल्लव' की कविताग्री से बुश्य-जगत् के नाना सुन्दर रूपों का मुर्त श्रीर मांसल चित्रए है ग्रीर विनिध भावों की ग्रभिव्यंजना है। 'पल्तव' में पंत जी की 'वीएगा'-कालीन प्राकृतिक श्रनुराग की भावना साँदर्य-प्रधान हो गई है- 'वीचि', 'विलास' 'बादल', 'नक्षत्र', 'सीत-निमंत्रण', 'ग्राँस्', 'विश्व-वेण्', 'उच्छ्वास' स्नादि इस सौंदर्यमयी कल्पना की श्रेष्ठ कविताएँ हैं। उनकी प्रसिद्ध कविता 'परिवर्तन' भी 'पल्लव' में संग्रहीत है। 'परिवर्तन' में पंत जी की एक नई उपलब्धि के दर्शन हुए। लगता है जैसे उनका सौंदर्य-स्वप्त ट्ट गया है और जगत ग्रीर जीवन के चिर परिवर्तनशील रूप ने उनकी समस्त श्राशाओं-श्राकांक्षाओं को सक-भीर दिया है। परिवर्तन, प्रकृति श्रीर जीवन का शाश्वत नियम है, लेकिन इस नियम को समभने की बार्शनिक दिष्टियाँ परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं-एक दिष्ट से परिवर्तन निष्क्रियता धौर निरुपायता और घोर भाग्यवादी नैराइय-भावना को जन्म दे तकता है, दूसरी दुब्टि से परिवर्तन के नियम की चेतना इद-रीतियों से प्रस्त मानय-तगाज को नदल कर मये निर्माण की प्रेरणा दे सकती है। आध्यात्मिक वर्शन पहली भावना को जन्म देता है तो वैज्ञानिक भौतिकवादी पृष्टि संतार को बदलने की प्रेरणा देती है। पंत जी ने जिस समय 'परिवर्तन' की रचना की उस समय उन पर श्राध्यात्मिक दर्जन, विशेषकर उपनिषदों का प्रभाव था, इसलिए उन्होंने 'निष्ट्र' श्रीर 'दुर्जेय विश्वजित' परिवर्तन को एक ऐसे उप धौर विराद रूप में देखा, जिसके श्रागे मनुष्य की इच्छा-म्रानिच्छा, सुख-दूख, जीवन-परए। का कोई मुल्य नहीं है। 'परिपर्तन' की यह कल्पना किसी ग्रन्थ कवि में नियतियाद और निराशाबाद के अभावात्मक (नैगेटिय) दुष्टिकीए। को उभारती, लेकिन पंत का सौंदर्धातुरागी संदेदनशील मन मानव-प्रेम से द्रवित हो उठा । 'गुँजन' की कविताम्रों में उनकी कल्पना भ्रात्म-चिन्तन श्रौर लोक-कल्याण की भूमियों पर विचरण करती हुई सुख-दू:ख में समत्व स्वापित करने की श्रोर उत्मल हुई। श्राध्यात्मिक दर्शन का प्रभाव यहाँ भी प्रबल है, जिसके कारण सुख-बु:ख की नित्यता को स्वीकार करके उनमें कामंजरूव स्यापित करने की स्नादर्शवादी कामना है। लेकिन जीवन के हर्ष-वित्रधों और उच्चादशों के प्रेमी कवि का नन इस निष्क्रियता-वादी समन्वय से सन्तुष्ट नहीं हुआ - 'लगता श्रपूर्ण मानव-जीवन, मैं इञ्चा से उन्मन-उन्मन !' पंत जो स्वभावतः संघर्ष-प्रिय या निराज्ञावादी व्यक्ति नहीं, जैसा कि उन्होंने स्थयं प्रपनी कथिता

के विकास को समक्षाते हुए 'आधुनिक कवि', भाग २ की भूमिका में सहा है। इसीलिए 'गुंजन' के गीतों में ही उनके मानवता-प्रेमी दृष्टिकोएा का वह रूप गोचर होने लगता है जिस में वे 'वर्तमान समाज की कुरूपताओं से कट कर भावी समाज की कल्पना' और कामना करते दीखते हैं। गुंजन के बाद की कविताओं में मानव-जीवन की संभावनाओं के प्रति आस्थाशील कवि की कामनाएँ विविधि रूप-चित्रों के द्वारा व्यक्त हुई हैं। अपने व्यक्तिगत सुख-दुख को बाएगी न देकर प्रगतिशील मानवता की आकांक्षाओं को उन्होंने बार-वार प्रार्थना के रूप में मुखरित किया है।

े'नव छवि, नवरंग, नव मधु से मुक्तित पुलिङ्गत हो जीवन''

निश्चय ही संवर्ष-प्रिय निराला या निराशावादी महादेवी या बच्चन जैसी हार्दिकता पंत के काव्य में नहीं मिलती। 'पल्लब' के बाद उनका जग-चिन्तन उन्हें व्यापक कल्याण की भावना में ही सत्य और सौन्दर्य की खोज करने को प्रेरित करता रहा है, जिससे उनके विचारों की दार्शनिक पृष्ठ-भूमि चाहे उपनिषदों का ग्रहैतवाद हो या मार्क्स का हुन्हात्मक भौतिकवाद या गांधी श्रीर अरविन्द का दर्शन, उनकी सहानभतियाँ बौद्धिक घरातल की ही अधिक रही है। 'गंजन' में उन्होंने यह आग्रह प्रकट भी किया था-'सुन्दर विश्वासों से ही बनता रे यह सुखमय जीवन ।' हिन्दी के अनेक विद्वान और भाव-प्रवण आलोचकों को पंत जी की कविता का यह नया मोड़, जो 'युगान्त', 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' में ग्रीर अधिक सुस्पष्ट होता गया, रुचिकर नहीं लगा। उन्हें 'पल्लव' की कविताओं की अलंकार-सज्जित, ऐन्द्रिक रूप-चित्रों का निर्माण करने वाली सौन्दर्य-कल्पना के मक्ताबले में लोक-मंगल की भावना से प्रेरित, दलित-शोषित यानवता के प्रति बौद्धिक सहानभति व्यक्त करने वाली कविताएँ नीरस लगीं। पंत जी ने घ्रयनी सफ़ाई में कहा कि "बौद्धि-कता भी हार्विकता का ही एक रूप है, वह हृदय की कृपणता से नहीं स्राती।" श्रीर 'युगान्त', 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' की कविताएँ सचम्च हिन्दी-काव्य के लिए एक नए पथ का निर्देश करती है, जिनमें यद्यपि 'पल्लव' जैसी मांसलता नहीं, लेकिन जीवन के मुर्त्त-चित्रों की भी कमी नहीं है। किन्त लगता है कि पंत जी के आलोचकों का भय ही ठीक निकला, क्योंकि 'ग्राम्या' के बाद की कविताओं में मन्ष्य के भावी विकास की स्नावर्श-कल्पनाएँ, जीवन के व्यापक सत्य की उदभावनाएँ श्रौर बाह्य श्रौर अन्तर्जीवन के समन्वय की दार्शनिक विचारणाएँ वौद्धिक चिन्तन के श्रतिशय श्रारोप के कारण निरी ध्रमूर्त (एब्सट्रैक्ट) हो गयी हैं। 'ग्रान्या' के बाद का एंत-काव्य छायादादी कविता-शैली में रचा पैत-दर्शन बनता गया है। स्वर की उदात्तता, भावनाओं की मानवीयता और भाषा की सकुमारता के कारण इन रर्जनाश्रों को कविता चाहे कहलें, किन्तु वास्तव में वे वार्शनिक रचनाएँ हैं। कल्पना ग्रौर काव्याभरण तो पंत के दार्शनिक चिन्तन को ग्रभिव्यक्ति देने के उपकरण मात्र हैं। इसीलिए अब ग्रालोचक 'ग्रास्या' से बाद की रचनाओं के काव्यगत सौन्दर्य की विवेचना में न पड़कर पंत के समन्वयवादी दृष्टिकोण या दर्शन का ही समर्थन या विरोध करने में प्रवृत्त होते हैं। 'यगवाणी' के गीत-गद्य के बाद 'प्रान्या' में नए जीवन-बोध से प्रेरित कवि ने प्रामीण-जीवन के मनेक मर्स चित्र विये ये ग्रौर श्राशा बँधी थी कि उनके बौद्धिक चिन्तन ग्रौर ग्रात्म-मन्यन ने लोक-मंगल की भावना में पूर्णतः पर्यवसान करके पुग-सत्य की उपलब्धि करली है, भ्रौर पंत में पुनः भावना की समग्रता पैदा होगी और वे नए सत्य को काव्य की मुर्त भावा में व्यक्त करेंगे। लेकिन भावना की समग्रता पुनः न पैदा हो सकी, क्योंकि जीवन की कुरूपता ग्रीर विषमता के सामने पड़-कर सामान्य मनष्य की प्रतिक्रिया उससे संघर्ष करने की या उससे भागकर निराशा के गर्त में डूबने

की होती है। पंत जी श्रयने साधु श्रौर उदात्त चिन्तनशील स्वभाव के कारण इन दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाश्रों से निस्संग रहकर लोक-मंगल श्रौर केवल बौद्धिक भावना-प्रक्रिया के तल पर नवी मानववादी संस्कृति के निर्माण-स्वप्न कल्पना में गूंथते रहे, श्रौर किय से एक मनीबी चिन्तक वन गये। श्रपने स्वभाव की इस विशिष्टता का उन्होंने वार-बार उल्लेख किया है।

दोनों महायुद्धों के बीच की पाइचात्य किवता में भी बौद्धिकता का ही प्राधान्य है, किन्तु यह बौद्धिकता ग्रितिवैयितिकता, ग्रनास्था, निराशा ग्रौर मानवद्रोह के रूप में मुख्यतः व्यक्त हुई है। एक भयंकर ग्रौर ख्गा स्नायिक विक्षोभ की प्रतिव्यनियों ने पाइचात्य किवता के अंतरंग जीवन-बोध, भाव ग्रौर ग्रनुभूति के ताने-बाने की विश्वंखल कर विया था। पंत की सामाजिक बौद्धिकता इसके विपरीत है, वह एक नए जीवनादर्श के प्रकाश से ग्रालोकित है, किन्तु फिर भी इधर की किवता वेखकर लगता है कि वे किवता में दार्शनिक गाम्भीयं नहीं भर रहे, बिल्क दर्शन को काव्य-रूप देकर तरल बना रहे है। काव्य की दृष्टि से दोनों में ग्रन्तर है। 'युगवाणी' में पंत जी ने घोषणा की थी:

''वन गये कलात्मक जगत के रूप नाम जीवन संघर्ष देता सुख लगता ललाम ।''

इससे एक स्वाभाविक ग्राशा पैदा हुई थी कि ग्रायास बहने वाली 'युगवाणी' में युग का सम्पूर्ण वेदन प्रतिष्विति होगा, क्योंकि किव जीवन-संघर्ष में सुख का श्रतुभय करने लगा है। "श्राज मनुज को खोज निकालो'', "मुक्त करो नारी का मानव", "सत्य नहीं वह, जनता से जो नहीं प्राणा सम्बन्धित" प्रादि से लगा कि कवि सत्य, शिव, सुन्दर को वर्गी की सीमा में से निकाल कर ऊर्ध्वमुल संस्कृति को अधोमुल बनाने के लिए अपने कोमल मन के बावजुद शोषित मानवता के कठोर कर्ममय जीवन की वेदना और नये जीवन और नयी मानवीय संस्कृति के निर्माण की संघर्ष चेष्टाश्रों का मुर्त, भावपूर्ण, चित्रों की भाषा में अंकन करेगा। 'युगवाणी' श्रीर 'ग्राम्या' की 'जीवप्रसु', 'चींटी', 'नारी', 'दो लड़के', 'निश्चय', 'खोज', 'लेनदेन', 'भंभा में नीम', 'ग्राम युवती', 'ग्रामशी', 'वे श्रांखें', 'धोवियों का नृत्य', 'स्वीट पी के प्रति', 'भारत माता', 'वह बुड्ढा', 'गंगा', 'चमारों का नाच', 'संध्या के बाद', 'रेखाचित्र', 'पतभर' ग्रादि प्रकृति श्रौर जीवन के मांसल चित्र अंकित करने वाली ऐसी कविताएँ हैं, जिन्होंने छायाबादी कविता को एक नया प्रगतिशील काव्या-दर्श श्रीर जीवन-बोध दिया। सन् १६३८ श्रीर १६४५ के बीच इन कविताश्रों ने प्रगतिशील धारा को ग्रपना नया रूप-संस्कार करने की प्रेरणा दी। लेकिन 'ग्राम्या' और 'युगवाणी' में भी श्रमत्तं वार्शनिक विचारों को उदात्त उदगारों के रूप में व्यक्त करने वाली कविताग्रों की पर्याप्त संख्या है, और आगे की कविताओं में तो यह प्रवृत्ति ही प्रयान हो उठी, और 'प्राम्या' ने जिस भाशा को अंकुरित किया था, वह पत्लवित न हो सकी।

इस विवेचन के बाउजूद, पंत-काव्य को यवि समग्र रूप से देखें तो उनकी सूक्ष्म सौंदर्य-वृष्टि ग्रीर चुकुमार उदाल कल्पना हिन्दी काव्य-साहित्य में श्रनन्य है। लोक-मंगल की साधना करने व्राले इस महाकवि जैसी युग-जीवन की व्यापक ग्रायिक सांस्कृतिक, समस्याग्रों की चेतना भी भ्रम्यत्र दुलंभ है। जिस 'परिवर्तन' को पहले उन्होंने एक भाग्यवादी की वृष्टि से देखा था, ग्राज लोक-मंगल के लिए वे उसी की ग्रावश्यकता का श्रनुभव करते है।

"यह सच है, जिस श्रर्थ-भित्ति पर विश्व-सभ्यता श्राज खडी है बाधक है वह जन-विकास की-उसमें ऋाज ऋपेक्षित है व्यापक परिवर्तन भ-मंगल हित । घनिक-श्रमिक के बीच भयंकर जो शोषित-पंकिल खाई है वर्ग-भेद की उसे पाटना है इस युग को श्रात्म-त्याग से, सहिष्याता, शिक्षा-समत्व से श्रौर नहीं तो. सत्यायह के शत-शत निभेय बलिदानों से ! जिससे भू का रक्त-क्षीण शोणित विषण्ण-मुख फिर प्रसन्न जीवन मांसल हो, युग शोभन हो! उत्तर शती श्रवश्य यंत्रन्यग के विष्लव में सामक्ष्यस्य नया लायेगी जनमन बांछित जिससे शिक्षा, संस्कृति, सामृहिक विकास का पथ प्रशस्त हो पायेगा यग मानव के हित्र !?" ( उत्तर-शती रूपक से )

छायावाद-युग के इन तीन महाकवियों के ग्रतिरिक्त इस घारा के ग्रन्य महत्त्वपूर्ण कियों में महादेवी वर्गा, 'वन्वन', 'दिनकर', भगवतीचरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', उदयशंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा, नरेन्द्र शर्मा, 'अंचल' के साथ-साथ जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द', हिरकृष्ण 'प्रेमी', मोहनलाल महतो 'वियोगी', केदारनाथ मिश्र 'प्रभात', गोपालसिंह नेपाली, जानकीवल्लभ शास्त्री, मुमित्राकुमारी सिन्हा, विद्यावती कोकिल, हंसकुमार तिवारी ग्रादि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। हम पहले कह चुके हें कि छायावादी कंबिता में श्रनेक प्रवृत्तियाँ और श्रनेक दृष्टिकोणों की संदिलष्ट प्रभिव्यंजना हुई है। जिन तीन महाकवियों का हमने ऊपर विवेचन किया है उनकी कविता का अन्तःस्वर यद्यपि सर्वत्र उदात्त है ग्रीर उनकी चेष्टा सदा प्रपने व्यक्तिगत मुख-दुख से ऊपर उठकर समूची जाति के मुख-दुख को ग्रभिव्यक्ति देने की ग्रीर रही है, फिर भी उनके काव्य में एक-रसता नहीं है, यद्यपि उल्लास भी है, मर्मान्तक वेदना भी है, बहिर्मुख भाव-चित्रण भी। साथ ही, ये तीनों महाकवि सामन्ती मूख्यों के विषद्ध युगानुकूल जीवन के व्यापक मान-मूल्य निर्धारित करने की ग्रीर भी सतत् प्रयत्नशील रहे हैं। किन्तु सन् १६३० के बाद ही छायावादी-काव्य में ग्रीर ग्रनेक नयी प्रतिभाएं मुखर हो उठीं, जिनमें भावों की गहराई ग्रीर ग्रावेग चाहे ग्राधक हो, किन्तु बृष्टि उतनी व्यापक नहीं थी। ग्रपने व्यक्तिगत स्वभाव, जीवनानुभव ग्रीर रिच के ग्रनुसार ये किव छायावाद की प्रधानतः एक-एक प्रवृत्ति के गीतकार बनकर ग्रागे बढ़े, जिससे उनकी कविता में जहां एको-

न्मुली श्रौर एक-सूत्रीय सवनता श्रिषक है तो एक ही भाव की विभिन्न श्रवस्थाश्रों श्रौर परिस्थि-तियों की श्रावृत्ति भी बहुत है श्रौर समग्र-रूप में उनकी काव्य-भूमि का दायरा संकीणं हो गया है। इस प्रकार स्वछन्दतावाद की परिणित वैयिक्तिकता में होने की प्रिक्रिया शुरू हो जाती है, काव्य का उदाल श्रन्तःस्वर मन्द पड़ने लगता है श्रौर जीवन-मूल्यों का विघटन शुरू हो जाता है। यह ह्रास की प्रिक्रिया है। इस प्रिक्रिया को समग्र रूप में ही समभना चाहिए, श्रन्यथा, प्रत्येक किव ने अंश रूप में हिन्दी-काव्य को नई देन दी है श्रौर उस सीमा तक उसका विकास किया है।

महादेवी वर्मा (१६०७—) की कविता में वैयक्तिक अनुभृति के तल पर सामन्ती समाज के बन्धनों में ग्रस्त भारतीय नारी-जीवन की निविड वेदना, पीड़ा और कहीं-कहीं मिक्त-ग्राकांक्षा व्यक्त हुई है। इसी कारण अनेक आलोचकों ने महादेवी जी को निराशावाद या पीड़ावाद की कवियित्री कहा है। स्वयं महादेवी जी ने लिखा है-"दुख मेरे निकट-जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक-सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखता है। हमारे ग्रसंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सकों, किन्तु हमारा एक बुंद भी जीवन को श्रधिक उर्बर बनाये बिना नहीं गिर सकता । "विश्व-जीवन में अपने जीवन की, विश्व-वेदना में अपनी वेदना की इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल-बिन्द्र समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है।" इसी प्रसंग में उन्होंने पुनः कहा है-"मुभे दूल के दोनों ही रूप प्रिय हैं, एक वह जो मनष्य के संवेदन-शील हृदय की सारे संसार से एक श्रविच्छिन बन्यन में बांध देता है और दूसरा वह जो काल श्रौर सीमा के बन्धन में पड़े हुए असीम चेतन का अन्दन है।" महादेवी के गद्य में अपने संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक श्रविच्छिन्न बन्धन में बांध देने वाले दुख (श्रात्मीयता, करुणा, सहानु-भति) का रूप व्यक्त हुन्ना है तो उनकी कविताओं में 'काल और सीमा के बन्धन में पड़ हुए भ्रसीम चेतन (नारी-जीवन के सामाजिक बन्धनों की चेतना) का ऋन्दन है। आध्यात्मिक दर्शन श्रीर विशेषकर बुद्ध की कहिए। ने उनकी वेदना की श्रनुभृति को लोक-दृष्टि श्रीर उदात श्रावार विया है। कुछ मालोचक इस माध्यात्मिक दर्शन के कारए। ही महादेवी की कविता को रहस्यवादी श्रौर लोकोत्तर सिद्ध करते श्राये हैं, किन्तु यदि महादेवी जी के वक्तव्य को ही ठीक से परखा जाय तो उनकी कविता में व्यक्त असीम और अज्ञात की चाह और पीड़ा-वेदना का मोह एक और वर्तमान समाज के रूढ़ि-बन्धनों में प्रस्त नारी-हृदय का चीत्कार है, तो दूसरी और पाठक में दुख की गहरी अनुभृति जगा कर इस विषमावस्था के प्रति चेतना (पीड़ित के प्रति स्नात्मीयता, करुएा। · श्रौर सौहार्द्र भावना) उद्बुद्ध करने का सुक्ष्म सांस्कृतिक प्रयास है। जहाँ जिस समाज में वर्ग-भेद भौर ग्रसमानता हो, वहाँ श्रविकार-वंचितों को उनका सामान्य दुखँ एकता के सुत्र में बांघता है, यह एक ऐतिहासिक सत्य है। हमारे राष्ट्रीय जागरण की जिस साम्राज्य-विरोधी भीर सामान्तवाद-विरोधी पष्ठभूमि में छायावादी कविता का विकास हुन्ना, उसमें व्यक्तिगत दृख मीर वेदना के गीतों में भी सामाजिक इल और वेदना ही प्रतिष्यनित हुई है। इन गीतों के उपमान और प्रतीक वैय-क्तिक नहीं हैं, बल्कि लोक-चेतना में सहज प्रेष्णीय बाह्य-प्रकृति ग्रीर जीवन से लिए गये हैं। महादेवी जी की विशेषता यह है कि छायावाद ने व्यक्ति और समाज की जिस व्यापक असन्तोष-भावता को ग्रिभिव्यक्ति दी उसमें उन्होंने भारतीय नारी के ग्रसन्तीय, निराशा ग्रीर ग्राकांक्षा के स्वर को भी जोड़ दिया। अपनी युग-युगान्तर से चली प्राने वाली निगुढ़ व्यथा में भारतीय नारी यवि चीत्कार कर उठती है, 'मैं नीर भरी दुख की बदली !' तो उसे इसका भी ऐहसास है कि वह 'रात के उर में दिवस की चाह का शर' है। महादेवी की कविताओं में पीड़ा और विरह

की स्थित के प्रति एक निराशावादी की आसित बार-वार व्यक्त हुई है, 'मिलन का मत नाम ले में विरह में चिर मिल्लन हूँ' या 'तुम को पीड़ा में हूँ ढा, तुम में ढूढूँ गी पीड़ा ।' साथ ही उन्होंने जीवन ग्रोर सौन्दर्य की ग्राकांका भी ग्रनेकविध में व्यक्त की है:—

"करहकों की सेज जिसकी श्राँसुश्रों का साज सुमग ! हँस उठ, उस प्रफुल्ल गुलाब ही-सा श्राज बीती रजिन, प्यारे जाग ।"

महादेवी जी के गीत अपनी सुन्दर चित्रमय व्यंजना के कारण अनु हे है।

रामकुमार वर्मा— (सन् १६०५—) पर महादेवी वर्मा की तरह कबीर थ्रौर दूसरे रहस्य-वादी किवयों का प्रभाव है। उनकी रहस्य-चेतना में भी निराशा का स्वर तीन्न है। साथ ही श्रज्ञात के प्रति कौतूहल थ्रौर जिज्ञासा की भावना में कहीं-कहीं एक बौद्धिक श्रविश्वास थ्रौर सन्देह का भाव भी है, जो जीवन के प्रति उस श्रविश्वास की ही प्रतिध्वनि है जिसका पूरा विस्फोटक परवर्ती कवियों रचनाओं में मिलता है—

उषे, बतला यह सीखा हास कहाँ ?

यदि तेरा जीवन जीवन है तो फिर है उच्छ्र्वास कहा ? श्रपने ही हँ सने पर तुभः को क्षराभर है विश्वास कहाँ ?

समाजोरमुखता का परित्याग कर जब व्यक्तिवाद श्रात्म-निष्ठ हो जाता है, तब स्वयं श्रपने को सारे विश्व का केन्द्र मानकर चलने की प्रवृत्ति की श्रनुगूंज सुनाई पड़ने लगती है :—

> एक दीपक—किरण करण हूँ धूम्र जिसके कोड़ में है उस श्रमल का हाथ हूँ मैं नव प्रभा लेकर चला हूँ पर जलन के साथ हूँ मैं। सिद्धि पाकर भी तपस्या— साधना का ज्वलित क्षण हूँ।

ऐसे ही ग्रानेक सुन्दर गीतों में वर्मा जी ने श्रापनी रहस्य-चेतना को व्यक्तिवाद, निराशा ग्रीर सन्देह की भावनाग्रों में रंग कर प्रकृति ग्रीर जीवन के शब्द-चित्र अंकित किये हैं। उनकी कविता छायावादी शैली ग्रीर काव्य-वस्तु से ग्रापने को मुक्त करके नहीं चली, यद्यपि उसमें इस शैली के बन्धन कुछ ढीले पड़ते श्रावत्य दिखाई देते हैं। यह कार्य 'बच्चन' ग्रीर 'दिनकर' ने श्रपने-श्रापने ढंग से किया, जिन्होंने श्रपने व्यक्तिगत उद्गारों या लौकिक भावनाश्रों को व्यक्त करने के लिए रहस्य-कल्पना तथा किसी चिर श्रजात या सविशेष की उद्भावना या मध्यस्थता ग्रावत्यक नहीं समसी।

हरिवंशराय 'बच्चन'—(सन् १६०७—) हिन्दी में मधु के गीत लेकर श्रवतीर्ण हुए। उनकी प्रारम्भिक कविताओं पर अंग्रेजी कविता थें। उमर खैयाम की रुवाइयों का प्रभाव स्पष्ट है। 'बच्चन' की कविता में स्वच्छन्दतावादी व्यक्तिवाद ने एक नयी दिशा पकड़ी। 'प्रसाद', पंत, 'निराला', महादेवी की कविता पर प्राचीन भारतीय श्राध्यात्म दर्शनों श्रीर रहस्यवाद का प्रभाव था, जिसके कारए। उनकी कविता में व्यक्तिगत मुख-दुख श्रीर सामाजिक सुख-दुख में समत्व

स्थापित करते चलने की उदाल-भावना निरन्तर कियाशील दीखती है। इससे उनकी कविता में एक ऐसी निरसंगता, निर्वेयक्तिकता, सात्विकता श्रीर मर्याचा है, जो जीवन के संघर्षों में फँसे लोगों को वायवी, श्रशरीरी श्रीर काल्पनिक लगी।

कीइस प्रतिकिया हुई ग्रीर 'वच्चन' ने मधु ग्रीर यौवन के गीत गाने शुरू किये। 'बच्चन' की प्रारम्भिक रचनाग्रों में प्रवल जीवनाकांक्षा का उन्माद ग्राप्रह है, 'है त्राज भरा जीवन मुक्त में. है आज भरी मेरी गागर !' लेकिन उनका यह जीवनोल्लास और जग का हास-घदन भुलकर मधुमय हो जाने का ग्रात्म-केन्द्रित व्यक्तिवाद रूढ़िवादी समाज को रुचिकर नहीं लगा। 'बच्चन' ने तब सामाजिक-विरोध के बीच, सामाजिक मान्यताग्रों को चुनौती देते हुए अपने मधु-गीतों की सृष्टि की । 'कह रहा जग वासनामय हो रहा उदगार मेरा !' या 'हैं कृपथ पर पाँव मेरे श्राज दुनिया की नजर में '-सामाजिक विरोध के प्रति कवि के उपालम्म की सूचना देने वाली कविताएँ हैं। इनमें पुरानी सामाजिक मर्यादाओं, धर्म, लोकाचार और नैतिकता के विरुद्ध कवि का विद्रोह पूरे जोर से व्यक्त हुन्ना है। पुरानी मान्यतान्त्रों के प्रति यह प्रतिक्रिया अभावात्मक (नैगेटिव) या व्यक्तिवादी ही है, जिससे वह उनके स्थान पर, भोगवाद को छोड़कर, कोई नया जीवनादर्श स्यापित नहीं कर पाता । 'लहरों का निमन्त्रए' सुनकर वह सामने पड़े अम्बुधि में तैर कर उस पार जाने को तत्पर होता है क्योंकि 'कुछ विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ'. किन्त भ्रन्त में इस ग्रीभयान की कल्पना केवल व्यक्ति की एक उमंग, नई राह और पथ पर चलकर श्रपने व्यक्तित्व को प्रमाणित करने की ग्राकांक्षा में ही सीमित होकर रह जाती है। उसके किसी ज्ञात लक्ष्य या परिएगम से कवि सरोकार नहीं रखता। कुछ भी हो 'बच्चन' ने जिस दर्प ग्रीर झहंभाव से समाज की मान्यताओं को चुनौती दी, वह सन् १६३४-४० के काल में देश के विवण्ण-मन यवकों को बहुत भायो। मर्यादाश्रों को तोड़ना मात्र भी कभी जीवन की चरम सिद्धि-सी दिलाई देने लगती है, विशेषकर उस समय जब मर्यादाएँ भावी-विकास में बायक बन रही हों। लेकिन कोरी अभावात्मक प्रतिक्रिया मनुष्य के उदात्त अन्तःस्वर को ही अनुदात्त नहीं बना देती, उसमें घोर निराशा और विफलता का भाव भी उत्पन्न करती है। 'बच्चन' की कविताश्रों में वैयक्तिक ग्रहंकार-दर्प के साथ-साथ निराज्ञावाद के भाव भी प्रमुख हो उठे।

'मधुकलश' की कविताओं में भी निराशा का स्वर छिपा नहीं है, स्वयं कवि ने इसकी . सफाई वी है:—

''पूळ्या' जग, है निराशा से भरा क्यों गान मेरा ? मुस्करा कठिनाइयों श्रापत्तियों को दूर टाला, धेर्य धर कर संकटों में खूब श्रपने को सम्माला, किन्तु जब पर्वत पड़ा श्रा शीश पर मैं सह न पाया

जब उठा हो भार जीवन तब उठाया होठ प्याला व्यर्थं कर दिन-रात निंदा विश्व ने जिह्वा थकाई, था बहाना एक मन— बहलाव का मधुपान मेरा !''

महादेवी के कविता-संग्रहों.में जैसी एक-सूत्रीय योजना मिलती है, 'बच्चन' के संग्रहों में भी वैसी ही योजना है, ग्रर्थात् एक-एक संग्रह के गीतों में एक ही जैसे आवों का उद्रेक करने वाले बाह्य ग्रौर ग्रान्तरिक-जीवन की स्थितियों ग्रौर प्रसंगों को लेकर गीत-रचना की गई है। निज्ञा-निमन्त्रण' में सायंकाल से लेकर प्रातःकाल तक के गीत हैं, जिसमें किव ने एक किल्पत साथी को लक्ष्य करके ग्रपने हृदय में छाये शोक को सौ गीतों की श्रृंखला में बाँचा है। 'एकान्त-संगीत' में यह किल्पत-साथी भी बिछुड़ गया है ग्रौर किव के हृदय की वेदना भी ग्रिषक चनीभूत हो गई है। वह बाह्य-जगत् से ग्रपने को ग्रलग करके स्वयं ग्रपने में ही डूब गया है। 'एकान्त-संगीत' के गीत स्वगत है।

'निज्ञा-निमन्त्रमा' और 'एकान्त-संगीत' के गीत 'मधुशाला' और 'मधुकलश' की कविताओं की तरह ही लोक-प्रिय हुए। अपनी वेदनासिक्त भावनाओं में रंग कर उन्होंने सरल बोल-चाल की भाषा में प्रकृति-दृश्यों और अपनी मनोदशाओं के जो मूर्त्त शब्द-चित्र अंकित किये वे हिन्दी-कविता में एक नई चीज थे। 'क्या तुम तूमान समक पाश्रोगे?', 'सन्ध्या-सिन्दूर लुटाती है', 'यह पपीहे की रटन है', 'श्रव मत मेरा निर्माण करो', 'तब रोक न पाया मैं श्राँमू', 'त्राहि-त्राहि कर उठता जीवन', 'श्रव खंडहर भी टूट रहा है' आदि अनेक गीत मूर्त्त चित्रांकन और गहरी हार्दिक वेदना के कारण अविस्मरणीय हैं। कुछ गीतों में वेदना इतनी धनीभूत है कि कवि ने जीवन का तिरस्कार और उपहास भी किया है, किन्तु कुछ गीतों में उसका व्यक्तिवाद तिलमिलाकर पूरे मानवोचित दर्भ से गरज उठा है, जैसे 'विष का स्वाद वताना होगा।' 'क्षतशीश मगर नतशीश नहीं', 'प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर !' या 'श्रिग्न-पथ! श्रिग्न-पथ! श्रिग्न-पथ! श्रिग्न-पथ!

यह महान् दृश्य है चल रहा मनुष्य है श्रश्रु-स्वेद-स्वत से

लथपथ ! लथपथ ! लथपथ !

किन्तु 'बच्चन' के 'श्राकुल श्रन्तर' तक के गीत 'मैंने गाकर दुख श्रपनाये' की भावना के ही गीत हैं श्रीर उनमें जीवन के प्रति गहरा विक्षोभ, नैराध्य श्रीर श्रविश्वास व्यक्त हुग्रा है। 'चाँद सितारे मिलकर बोले' में इस दृष्टि से सुख-दुख की सांसारिक उपलब्धियों की क्षरणभंगुरता का मार्मिक अंकन है। किन्तु 'सतरंगिनी' श्रीर 'मिलन-यानिनी' की कविताश्रों में इस मर्मान्तक निराधा का स्वर पुनः श्राधा श्रीर उल्लास में परिएत होते दीखा है, उनका गीत 'नीड़ का निर्माण फिर फिर !' इस नये मोड़ का प्रतीक है।

'वच्चन' के गीतों ने हिन्दी-कविता का एक नया रूप-संस्कार किया। भाषा सरल, मुहाबरे-दार ग्रौर व्यक्तिगत वेदना की अनुभूति से मूर्त ग्रौर भाव-सिक्त हो उठी। काव्य-वस्तु का क्षेत्र यद्यपि सीमित हो गया लेकिन श्रभिव्यक्ति में ग्रधिक मांसलता ग्रौर हार्दिकता ग्रा गई, जिसके कारण अनुभूतियों का प्रेषण ग्रधिक सहज बन गया। इस हास-प्रक्रिया के दौर में भी एक नया उठान-सा ग्राया। जीवन के क्यापक प्रश्नों से हटकर नये कवियों की एक पीढ़ी की पीढ़ी निःस्वष्म श्रौर निर्भान्त हो श्रपने व्यक्तिगत दुखों को गीत-बद्ध करने लगी। व्यक्तिवादी घारा का यह ऐसा स्फुरण था जिसके बाद काव्य-वस्तु, काव्य-भाषा, श्रनुभृति श्रौर श्रीभव्यंजना सभी क्षेत्रों में एक भयंकर विघटन श्रनिवार्य हो गया। यह गीत इस बात के प्रमाण हैं कि कवि श्रपनी व्यक्तिगत वेदना को मूर्त चित्रों की भाषा में श्रीभव्यक्ति देकर सामाजिक बना रहा है, इसीलिए पाठकों ने उनमें श्रपने दुखों को ही प्रतिबिध्वित होते देखा। लेकिन जीवन का यह श्रत्यन्त सीमित श्रौर एकांगी श्राकलन ही था, इसीलिए जब इन गीतों की श्रावृत्ति एक फ़ैशन-सी बन गयी, तब जो प्रतिक्रिया हुई उसने हिन्दी-कविता को श्रनेक छोटी-छोटी धाराश्रों में बिखर कर श्रग्रसर होने को विवश कर दिया।

इस प्रसंग में श्री भगवतीचरए वर्मा, नरेन्द्र शर्मा श्रीर रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' के नाम भी उल्लेखनीय हैं। भगवतीचरए वर्मा (सन् १६०३—) भी 'बच्चन' की तरह छायावाद की रहस्या-रमकता श्रीर द्याच्यात्मिकता को चुनौती देते हुए मधु, उल्लास श्रीर योवन के गीत गाते श्रागे बढ़े। उन्होंने ग्रपने यौवन श्रीर प्रेम की ग्राकांक्षाश्रों को किसी तात्विक चिन्तन या नैतिक श्रवगुंठन में छिपाकर उपस्थित करना उचित नहीं समभा। 'बच्चन' की तरह उनकी कविता में भी लाक्षिएक व्यंजना या श्रप्रस्तुतों की योजना का श्रभाव है। व्यंग भीर श्रतिशयोक्ति की सहायता से उन्होंने भी श्रभिधा में भ्रपने भायों को सरल, किन्तु श्राकर्षक ढंग से व्यक्त करना शुरू किया—

''हम दीवानों की क्या बस्ती श्राज यहाँ रहे कल वहाँ रहे, मस्ती का श्रालम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले।''

यह आत्म-केन्द्रित 'मस्ती का आलम' 'मधुकरा' और 'प्रेम-संगीत' की कविताओं तक ही रहा। 'मानव' में वर्मा जी की दृष्टि प्रगतिवाद से प्रभावित होकर संसार में फैले दुःख और उत्पी-इन की और गई। 'कवि का स्वप्न' में मधु से मतवाले मधुवन में मदन जैसे सुन्दर युवक और रित जैसी सुन्दर युवती के मधुर-प्रग्रय की कहानी लिखने के लिए तत्पर कवि ने स्वप्न-भंग का चित्र लींचा है—

''किव सहसा सिहरा,कॉंप उठा
सुन भूखे बच्चों का रोदन,
पत्नी की पथराई श्रांखों में
केन्द्रित था जग का कन्दन,
गन्दें-से टूटे कमरे में
होता श्रभाव का था नर्तन
किव खड़ा हो गया पागल-सा
उसके उर में थी कौन जलन ?''

उनके कविता-संग्रह 'मानव' में ग्रभाव-पीड़ित मनुष्यों के प्रति सहानुभूति ग्रीर करुणा से व्रवित भावना के श्रनेक चित्र हैं। उनकी कविता 'जा रही चली भैंसगाड़ी, चूँ चररमरर, चूँ चरर-मरर' हमारे ग्रामजीवन के सनातन पिछड़ेपन की प्रतीक है। इस प्रकार 'मस्ती का ग्रालम' छोड़कर वर्माजी प्रगतिशील भावनाओं की ग्रभिष्यक्ति देने लगे।

नरेन्द्र शर्मा (सन् १९१३—) की प्रारम्भिक कविताओं में मस्ती और उल्लास की नहीं एक भावुक और कल्पनाशील युवक की प्रेम-पाचनाएँ और विरह-दग्ब हृदय की कहता स्मृतियाँ व्यक्त हुई हैं। नरेन्द्र शर्मा की कविताओं का स्वर और उसकी भाषा अनासक्त भोक्ता का स्वर या

उसकी भावा नहीं है: ''सुमुखि सुमको भूल जाना है श्रसम्भव है श्रसम्भव !'' बाद की कविताश्रों में प्रगतिवादी विचारधारा भौर ग्रान्दोलन का प्रभाव भी काफ़ी स्पष्ट है, लेकिन उनकी भावकता उन्हें प्रेम-गीत रचने के लिए बाध्य करती रहती है। नरेन्द्र शर्मा ही पहले किव हैं, जिन्होंने श्रपने मन में बृद्धि और भावकता के बीच चलने वाले अन्तर्द्धन्द्व को निस्संकोच स्वीकार किया। 'प्रवासी के गीत' की भूमिका में उन्होंने श्रपने हृदय की 'क्षयी रोमांस के प्रति श्रासक्ति' का पश्चात्ताप-भरे शब्दों में उल्लेख किया। ग्रागे चलकर 'मिट्टी ग्रौर फूल' की भूमिका में भी उन्होंने स्वीकार किया कि 'में मन की दुर्बलताग्रों का किव हूँ।' हिन्दी काव्य-साहित्य के इतिहास में किव द्वारा अपनी दुर्बलताग्रों की ऐसी श्रात्म-स्वीकृति एक नई चीज थी। इसमें कवि के युगद्रष्टा या स्रष्टा रूप के गौरव की अस्वीकृति है। यहाँ तक कि स्वयं अपने ही 'व्यक्तित्व' की अस्वीकृति है। विचार और भावना के तल पर व्यक्तिवाद की परिराति 'व्यक्तित्व' के तिरोभाव में ही होती है। श्रागे चलकर प्रयोगवादी घारा में कवि के 'व्यक्तित्व' ग्रौर गौरव का ग्रौर भी विलोप हो गया। फरक़ सिर्फ़ इतना है कि जहां नरेन्द्र शर्मा ग्रौर फिर 'अंचल' में ग्रपने मन की दुर्बलताग्रों से लड़ने ग्रौर मनुष्य की प्रगतिशील भावनाम्रों ग्रौर म्याकांक्षाम्रों को म्याभव्यक्ति देने की सजग चेव्टा दिखाई पड़ी, वहाँ प्रयोगवादियों में मन की दुर्बलताओं को ही निरपेक्ष सत्य मानकर उनका श्रीवित्य सिद्ध करने की चेव्हा प्रधान हो उठी। नरेन्द्र शर्मा की जिन कविताओं में उनके मन का अन्तर्द्वन्द्व व्यक्त हुआ है उनमें पर्याप्त मामिकता है : 'उजड रहीं अनिगनत बस्तियाँ मन मेरी ही बस्ती क्या ?' किन्तु जिन कविताओं में उन्होंने स्रपने व्यक्तिगत सूख-दूख से ऊपर उठकर प्रकृति-दृश्यों के भावना-चित्र अंकित किये हैं, वे ग्रत्यन्त मधुर ग्रौर कोमल हैं। रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' (सन् १९१५-) में इसके विपरीत किसी गहरी श्रनुभृति या सुक्ष्म, कोमल भावना का प्रकाश नहीं है। उनकी कविता में पहले शारीरिक वासना ग्रीर लालसा की स्यूल, श्रावेगमयी ग्रीर श्रतिशयोक्ति-पूर्ण श्रभिव्यक्ति हुई। ग्रव तक के छायावादी किवयों में नारी के प्रति एक मर्यादाशील समानता थ्रौर ग्रादर की भावनाएँ ही व्यक्त हुई थीं। उन्होंने नारी को सदा मानवी और प्रेयसी के रूप में ही देखा था, लेकिन अंचल ने नारी को केवल उपभोग्या स्त्री योनि के रूप में ही देखा । उनकी वासनाजन्य तब्ला, लालसा ग्रीर प्यास की भावना बहुत ऊपरी तल की है-

"एक पल के ही दरस में जग उठी तृष्णा ऋघर में, जल रहा परितप्त ऋंगों में पिपासाकुल पुजारी।"

उनके सारे वेदन-अन्तर्वेदन का पर्यवसान 'रित-सुख' में हो होता है। 'मधूलिका', 'अपराजिता' के गीतों में इसी वासना की आवृैति-विवृत्ति हुई है। बाद को 'अंचल' ने भी अपनी 'क्षयी रोमान्स के प्रति अवांछनीय आसक्ति' को धिक्कारा और प्रगतिशील विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति देने लगे। 'किरएा-वेला' 'लाल-चूनर' आदि में उनकी प्रगतिशील कविताएँ संग्रहीत हैं, लेकिन यहां भी नारी के प्रति उनका वृष्टिकोए। उतना ही संकीण है।

प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी ने व्यक्ति के सुख-दुख, उल्लास-निराशा की अनुभूति-प्रवर्ण और विषय-प्रधान अभिव्यंजना करते हुए भी जिन नये मानव-मूल्यों की सृष्टि की थी, कविता का जिन नयी अर्थभूमियों पर प्रसार किया था और काव्य के अन्तःस्वर में मानववादी उदात्तता की जो गरिमा भर दी थी, अंचल तक आते-आते उन मानव-मूल्यों, अर्थ-भूमियों और अन्तःस्वर की उदात्तता का सम्पूर्ण विघटन हो गया और छायावादी कविता का दायरा संकीर्णतर होता गया। छायावादी काव्य के उत्कर्ष और हास की यह प्रक्रिया हिन्दी-कविता के विकास-क्रम की एक कड़ी

है। इसी समय प्रगतिवादी विचारघारा राष्ट्रीय-चेतना का नया संस्कार करने लगी थी। पंत, निराला, नरेन्द्र शर्मा ग्रौर स्वयं 'अंबल' इस नई विचारघारा से प्रभावित होकर नये विचारों ग्रौर शोषित-पीड़ित जनता की श्राकांक्षाश्रों को ग्रपनी किवता में वाग्गी देने की ग्रोर उन्मुख हुए। एक नये जीवनादर्श ग्रौर नये मानवमूल्यों की उद्भावना होने लगी। 'दिनकर' 'नवीन' ग्रौर उदयशंकर भट्ट जैसे ग्रन्य समर्थ किवयों में भी इस नई मानववादी विचारघारा की प्रतिध्वनियां मुनाई देने लगीं। श्रनेक तरुग किव प्रगतिशील भावनाग्रों की ग्रभिव्यंजना करने लगे। लेकिन 'ग्रज्ञेय' ग्रौर कुछ दूसरे किव, जिनका व्यक्तिवादी ग्रौर ग्रात्मकेन्द्रित मानस सामाजिक ग्राकांक्षाश्रों के प्रति संवेदनाशील होने में सर्वथा ग्रसमर्थ था, प्रयोगशीलता के नाम पर विघटन की इस प्रक्रिया को काव्य की भाषा ग्रौर ग्रभिव्यक्ति के प्रकार में भी घसीट लाये, जिससे प्रयोगवादी घारा की किवता ग्रिपनी प्रेषणीयता भी खो बैठी।

छायावाद-युग की समाप्ति के बाद उत्तर-छायावाद युग की प्रगतिशील और प्रयोगशील प्रवृत्तियों के विकास-क्रम का विवेचन करने से पहले उन तीन महत्त्वपूर्ण कवियों का उल्लेख कर देना भी जरूरी है, जो न सम्पूर्णतः छायावादी हैं, न प्रगतिवादी और न इतिवृत्तात्मक शैली के ही, परन्तु जो इनमें से दो या तीनों घाराओं के सीमान्त छूते हैं।

बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' (सन् १८६७—) की कविता में जहाँ एक ग्रोर राष्ट्रीय ग्रान्वोलन श्रोर देशभिक्त से प्रभावित विविध सामाजिक भावनाएँ हैं, वहां दूसरी ग्रोर रोमान्टिक भावों की श्राध्यात्मिक जामा पहनाने का प्रयास भी है। छायावादी कला-चेतना से पृथक् मार्ग पर चलने की प्रारम्भिक प्रवृत्ति पूरी तरह विकास नहीं कर सकी, उस पर दार्शनिकता का गहरा रंग चढ़ गया। 'फुंकुम' में संग्रहीत राष्ट्रीय ग्रान्वोलन, गांधीवाद ग्रीर प्रगतिवाद से प्रभावित गीतों में उनका व्यक्तिवाद 'विनकर' की तरह प्रगति की इतिहास-चेतना का विश्वास-भरा गर्व-स्फीत स्वर लेकर प्रकट हुग्रा—

"मैं हूँ भारत के भविष्य का मूर्तिमान विश्वास महान्, मैं हूँ श्राटल हिमांचल-सम थिर मैं हूँ मूर्तिमान बलिदान ।"

देश में तीव्र होते हुए वर्ग-संघर्ष, मज़दूर-श्रान्दोलन श्रौर प्रगतिवादी विचारघारा के प्रभाव में 'नवीन' जी का भाव-प्रवण कवि-हृदय फॅकी पत्तल से उठाकर जठन खाते हुए इन्सान की दुर्दशा से मर्माहत श्रौर कुपित हो उठा श्रौर उन्होंने भी श्रन्य प्रगतिशील कवियों की तरह श्रपने कवि से मांग की:

> "किव कुछ ऐसी तान सुनाश्रो जिससे उथल-पुथल मच जाये, एक हिलोर इधर से श्राये एक हिलोर उधर से श्राये।"

लेकिन इस प्रवृत्ति को 'नवीन' जो ग्रागे नहीं ले जा सके, उनके श्रोता ऐसी नई 'तान' सुनने के प्रतीक्षाकुल हो बने रहे। 'ग्रपलक' ग्रौर 'क्वासि' की कविताग्रों में प्रेम की भावभूमि का बार्शनिक श्रुंगार करने का प्रयास है। 'तुम न श्राना श्रितिथि बनकर' या 'मेरा क्या कालकलन' इस खंग की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं।

उदयशंकर भट्ट (सन् १८६७—) देश के विभाजन से पहले तक हिन्दी-क्षेत्र से बाहर लाहौर में रहे, जिससे उनकी कविताओं की ख्रोर आलोचकों का ध्यान कम गया। प्राचीन दर्शन थ्रौर इतिहास के विद्वान् होने के कारण भट्टजी ने 'तक्षशिला के खंडहरों में प्राचीन भारतीय संस्कृति का स्वर सुनकर श्रपनी वाणी को प्रसारित किया।' फिर 'राका' थ्रौर 'विसर्जन' में छायावाद से प्रभावित होकर उन्होंने वेदना, ध्रभाव थ्रौर निराशा के गीत भी गाये, यद्यपि निराशा का स्वर उनके सहज ख्रास्थाशील थ्रौर आतम-विश्वासी हृदय के अनुकूल नहीं था। श्रतः जब प्रगतिवादी विचार-धारा-हिन्दी-काव्य को प्रभावित करने लगी, उस समय भट्टजी की कविता ने भी नयी दिशा पकड़ी थ्रौर उन्होंने 'मानसी' में विश्व के यथार्थ-दर्शन की ख्रनुभूतिमय विवेचना करते हुए अपने ग्रन्तिम उद्वीधनात्मक गीत में माँग की:

''समय के सभी साथ जीवन बदलते समय को बदलता हुन्नातू चला चल''

इसके बाद एक म्राशावादी की दृष्टि से प्रकृति मौर जीवन के म्रनेक दृश्यों भौर मार्गिक प्रसंगों को उन्होंने म्रगली रचनाम्रों में सरस म्रभिन्यिवत दी। भट्टजी की शैली छायाचाद के सीमान्त छूती-भर है, छायावादी नहीं है, यद्यपि भावना कहीं-कहीं स्वच्छन्दतादादी है। म्रभिन्यिकत प्रधिकतर गोचर दृष्यस्तर की है, किन्तु कहीं-कहीं म्रप्रस्तुतों की भी योजना है ग्रौर उत्प्रेक्षा ग्रौर विरोधाभास की मात्रा भी पर्याप्त है। ग्राशा, उत्साह, कर्म भीर जाग्रति का सन्देश उनकी कविताम्रों में बार-बार व्यक्त हुम्रा है, जिसमें प्रगतिशील कविता की म्रतिशयोक्त-पूर्ण व्यंजना के पूरे दर्शन मिलते हैं:

''जाग उठा हूँ, जाग उठा हूँ! एक बार फिर मरण निगल कर, सांस-सांस में— धराकाश में, नये प्राण भर! जाग उठा हूँ! जाग उठा हूँ!"

रामधारीसिंह 'दिनकर' (सन् १६०६—) सजग सामाजिक चेतना के भाव-प्रवण कि हैं। उन्होंने जिस समय लिखना शुरू किया उस समय छायावादी किवता में हासोन्मुखी प्रवृत्तियां मुखर हो उठी थीं, उसकी व्यापक सार्वजनीन सांस्कृतिक चेतना में वैयितिक निराशा और वेदना का स्वर प्रधान होता जा रहा था और किवता का श्रेय और प्रेय केवलू कलावादी सौन्दर्य-साधन में सीमित होता जा रहा था। इस समय एक थ्रोर इस प्रकार की सौन्दर्य-साधना और वैयित्तक भावनाश्रों की अभिव्यित्त का आकर्षण तो था ही किन्तु दूसरी थ्रोर प्रगतिशील विचारों ने जिस नई सामाजिक चेतना को जन्म दिया था, उसका आकर्षण भी कम प्रवल न था! हृदय थ्रौर बृद्धि को अपनी-अपनी और खींचने वाले इन दोनों आकर्षणों के परस्पर इन्द्ध के बीच 'दिनकर' की अपनी किवता के लिए नया युगानुकूल मार्ग निकालना पड़ा। 'रसवन्ती' तक की किवताश्रों में उनके सौन्दर्योपासक, एकान्त-प्रिय, यौवन की उमंगों से तरंगित मन थ्रौर उनके हृदय के श्रतल में बहने वाली न्याय, मुक्ति श्रौर मानव-प्रगति के लिए संघर्ष करने वाली सामाजिक भावना में निरन्तर चलने वाले इन्द्ध की कलात्मक विवृत्ति मिलती है। उनका व्यक्तित्व प्रयोगवादियों की तरह श्रपनी मध्यवर्गीय विवशताओं के श्रागे नतिश्त होकर श्रपने किव-गौरव का हनन नहीं होने देता। 'दिनकर' के श्रात्म-मन्थन में उनकी सामाजिक-भावना ही विजयी होती ग्रायी है, और इसने उनकी श्रिन-

भ्यक्ति में ऐसा प्रखर श्रावेग श्रीर प्रवाह पैदा किया है जो श्रन्यत्र मिलना दुर्लभ है। जीवन की वर्त-मान दैन्यता श्रीर कुरूपता के प्रति विद्रोह की भावना को तीव्र श्रिभव्यक्ति देने के लिए उन्होंने नये विराद् प्रतीकों, लाक्षिएकता-प्रधान वक्ष-भंगिमा श्रीर भाषएा-कला में प्रयुक्त होने वाली श्रातिद्ययोक्ति-पूर्ण भाषा का प्रयोग किया।

> "फेंकता हूँ लो तोड़-मरोड़ श्वरी निष्ठुरे! बीन के तार, उठा चाँदी का उज्जल शंख फूँकता हूँ मैरव-हुंकार। नहीं जीते-जी सकता देख विश्व में फुका तुम्हारा भाल, वेदना-मधु का भी कर पान श्वाज उगलुंगा गरल कराल।"

दीन बालकों का भूख ग्रौर दूध के लिए चीत्कार सुनकर कवि दर्प से उठकर चल पड़ता है:—

''हटो व्योम के मेघ पन्थ से, स्वर्ग लूटने हम श्राते हैं, दूध-दूध श्रो वत्स, तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं।''

इस प्रकार ग्रपने मन की उमंगों और लालसाओं से संघर्ष करते और जन-कल्याएा की कामना करते हुए 'दिनकर' ने हिन्दों की प्रगतिशील किवता को वर्तमान जीवन की कठोर यथार्थ-चेलना का ग्राधार दिया। 'कुरुक्षेत्र' में 'दिनकर' की प्रतिभा का पूरा उन्मेष दिखाई दिया। महायुद्धों की विभीषिका से पीड़ित विश्व-जनता की व्यापक शान्ति-कामना इस महाकाव्य में प्रतिबिम्बत हुई है। 'दिनकर' ने एक युग-द्रव्टा किय की तरह अतीत इतिहास से कुरुक्षेत्र का प्रसंग चुनकर इस युग की केन्द्रीय समस्या—युद्ध और शान्ति—का उद्घाटन किया है। महाभारत की समान्ति पर विजेता धर्मराज युधिष्ठिर इतने भयंकर नरसंहार से कुष्य होकर वाएा-श्रंया पर लेटे पितामह भीष्म के पास ग्रपने मन में उठने वाली शंकाओं का समाधान मौगने जाते हैं। महाभारत के 'शान्ति-पवं' की भी यही कथा है, लेकिन 'दिनकर' ने उसे युगानुकुल ग्रभिव्यक्ति देकर प्रगतिशील मानवता की शान्ति-भावना को और ग्रधिक गहरा बनाया। 'कुरुक्षेत्र' केवल विचार-विनिमय का महाकाव्य है, उसमें वो व्यक्तियों के बीच मानव-समाज की विविध समस्याओं पर, विशेषकर युद्ध और शान्ति की समस्या पर, विचारों का ग्रादान-प्रदान ही होता है, इसिलए वहां रूढ़ ग्रथों में कार्य-व्यापार का विकास खोजना व्यथं है। विचारों का ग्रादान-प्रदान भाषग्र-कला की उदात्त भाव-सम्बलित तर्क-पद्धित से नये प्रतीकों और चित्र-भाषा द्वारा मूर्त ढंग से होता है।

''रस सोखता है जो मही का भीमकाय वृक्ष उसकी शिराएँ तोड़ो, डालियाँ कतर दो•।''

द्यान्ति-स्थापन की समस्या पर धर्मराज की शंकाओं का समाधान करते हुए भीष्म अन्त में

"श्राशा के प्रदीप को जलाये चलो धर्मराज, एक दिन होगी मुक्त भूमि रएए-भीति से, भावना मनुष्य की न राग में रहेगी लिंप्त, सेवित रहेगा नहीं जीवन श्रनीति से; हार से मनुष्य की न महिमा घटेगी श्रीर तेज न बढ़ेगा किसी मानव का जीत से; स्नेह-बलिदान होंगे पाप नरता के एक, घरती मनुष्य की बनेगी स्वर्ग प्रीति से।" 'दिनकर' कविता के इस मानववादी प्रगतिशील पथ पर ध्राज भी पूरे उत्साह से अग्रसर हैं।

#### उत्तर छायावाद-युग

छायावादी-कविता के पूर्ण उन्मेव के काल में ही देश की राष्ट्रीय चेतना में एक नया मानवतावादी संस्कार होने लगां था। देश की स्वतन्त्रता का लक्ष्य केवल अंग्रेजों की राजनीतिक पराबीनता से मुक्ति पाना भर है, या हर प्रकार के म्रार्थिक, सामाजिक म्रीर राजनीतिक शोषएा, भेदभाव और अन्यायपूर्ण वर्ग-सम्बन्धों का अन्त करके समानता, न्याय और जनतन्त्र के आधार पर एक नए शोषरए-मक्त समाज श्रीर एक नई मानवतावादी संस्कृति की स्थापना करना है—यह प्रश्न सभी लोक-चेता विचारकों को मथित करने लगा था। गाँधी जी के सत्य, ग्रहिंसा ग्रीर राम-राज्य के सिद्धान्तों में स्वतन्त्र-भारत के भावी समाज की रूप-रेखा स्पष्ट नहीं हुई थी। मार्क्स प्रवर्तित द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन श्रौर सोवियत् रूस में पुंजीवाद का श्रन्त करके एक नये साम्यवादी समाज की स्थापना ने इन लोक-चेता विचारकों को मनुष्य की सामृहिक मुक्ति के एक नए मानववादी. जीवनादर्श से प्रेरित करना शुंक किया। सन् १६३४ के लगभग ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (जो भारत सरकार द्वारा अवैध घोषित कर दिये जाने पर सन् १९४२ तक गुप्त रूप से कार्य करती रही) श्रीर कांग्रेस-समाजवादी दल की स्थापना हो गई थी। इन दलों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद की राजनीतिक-ग्रायिक गलामी से मक्ति पाने के लक्ष्य के साथ-साथ भारतीय सामन्तवाद के ग्रवशिष्ट चिह्नों से किसानों को श्रीर भारतीय पूँजीवाद से मजदूरों को मुक्त करके एक शोषएा-रहित समाज-वादी जनतन्त्र की स्थापना का लक्ष्य भी भारतीय जनता के सामने रखा। इस तत्त्ववाद और सामा-जिक लक्ष्य में व्यक्ति-मानव श्रीर समब्दि-मानव के पूँजीवादकालीन दुनिवार श्रन्तविरोध का प्रशमन किसी एक के दमन द्वारा नहीं, बल्कि दोनों के हितों की परस्परिता और समन्विति द्वारा ही साध्य है। अर्थात मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषए। खत्म करके एक वर्गहीन समाज सभी मनुष्यों की उन्नति श्रीर विकास के समान साधन जटायेगा। व्यक्ति श्रीर समध्य का श्रन्तविरोध मौलिक नहीं है, परिस्थितजन्य या ग्रीर स्पष्टता से कहें तो वर्ग-समाजजन्य है। इसलिए वर्गहीन समाज में ग्रन्ततः व्यक्ति का हित समाज का हित होगा भीर समाज का हित व्यक्ति का हित होगा। ऐसे शोषरा-मक्त समाज की स्थापना स्राज सम्भव हो गई है: विश्व-पुंजीवाद ह्वासोन्मुखी स्रौर संकट-ग्रस्त है और श्रपनी ग्रात्मरक्षा के लिए युद्ध की तैयारियाँ कर रहा है। ऐतिहासिक सत्य की इस चेतना ने भारतीय साहित्यकारों को भी नयी प्रेरागा दी। सन् ९६३६ में 'भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ' की स्थापना हुई । प्रेमचन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकूर, जोश इलाहाबादी जैसे अग्रणी लेखकों भौर कवियों ने इस ग्रान्दोलन का स्वागत ही नहीं किया, उसमें ग्रागे बढ़कर भाग भी लिया।

हम पहले कह चुके हैं कि सन् १६३५-४० के काल में छायावादी कविता में ह्यासीन्मुखी

१—इस विवेचन में हम हिन्दी की हास्य-व्यंग शैली के कवियों श्रीर उनकी कविता का श्रलग से उल्लेख नहीं कर सके हैं, यद्यपि बालमुकुन्द गुप्त, हिरशंकर शर्मा, बेदब बनारसी, कान्तानाथ पाएडेय 'चोंच', बेधइक बनारसी, गोपाल प्रसाप व्यास श्रीर अनेक पुराने श्रीर नये कवियों की हास्य-व्यंर-मयी कविताश्रों की हिन्दी में समर्थ परम्परा है। इन कवियों ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समाज के जीवन में उठने वाले सामयिक प्रश्नों पर श्रपने व्यंगों की बौछार से जन-चेतना को उद्बुद्ध करने में जो योग दिया है वह स्वतन्त्र रूप से श्रध्ययन का विषय है।

प्रवित्तयां मखरित हो उठी थीं। नये कवियों में व्यक्तिवादी चेतना व्यापक लोक-मंगल की रिष्ट ग्रीर ग्राज्ञा और उल्लास की भावना छोडकर ग्रात्म-निष्ट ग्रीर निराज्ञावादी होती जा रही थी। हम यह भी देख चके हैं कि 'पन्त', 'निराला', 'नवीन', 'दिनकर' ग्रादि श्रेष्ठ कवियों में नये सामाजिक खादर्श से प्रेरित प्रगतिशील भावनायों और विचारों की ग्रभिव्यक्ति भी होने लगी थी। प्रगतिशील बान्दोलन ने इस नये उत्यान की प्रक्रिया को नयी स्कृति और गृति प्रदान की । उत्तर-छायायादी-यग में श्रन्य स्रनेक तरुए-कवि प्रगतिवाद-प्रेरित नये जीवनादर्श श्रीर जन-मंगल के उत्साह भरे गीत गाते हुए सामने श्राये। इतमें नरेन्द्र शर्मा तो थे ही, शिवमंगर्लासह, 'सूमन, केदारनाथ श्रग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जन, रांगेय राघव और रामदयाल पाण्डेय प्रमुख थे। ध्रनेक छायावादी ढरें के तुरुग कवियों--ग्राम्भनार्थांतह 'रितक' विद्यावती 'कोकिल' झादि--में प्रगतिशील विचारों की ग्रानगंज सनायी हो। गांधीबादी कवियों - सोहनलाल द्विवेदी, सुधीन्त्र भ्रादि-श्रादि ने भी नये विषयों पर कविताएँ लिखीं। यहाँ तक कि व्यक्ति-चेतना से ग्राक्रान्त ग्रनेक प्रयोगवादी कवि--गिरजाकुमार माथर, गजानन माधव 'मिनतबोष', नेमिचन्द जैन, भारतभुषरा श्रप्रवाल, शमशेरबहादर सिंह, प्रभा-कर माचवे, रामविलास शर्मा श्राबि - भी प्रगतिशील धारा से अप्रभावित न रह सके, और उन्होंने नई पीढ़ी के तरुण प्रयोगशील कवियों को भी स्वस्य धौर ठोस विचार-वस्त देने की प्रेरए। दी--विशेषकर गिरिजाकुमार माथर की रचनाग्रों में रूपगत प्रयोग नई श्रीर स्वस्थ विचार-वस्तु की ग्रीम-व्यंजना के साधन वने । दूसरे महायद्ध के पाँच-छं वर्षों के बीच हिन्दी में प्रगतिशील कविता का ही सर्वाधिक जोर रहा। उस समय ऐसा लगता था कि इन महान सामाजिक श्रादशों की प्रेरणा हिन्दी-काव्य में एक ऐसा युगान्तर उपस्थितकर रही है जिसका पूर्ण उन्मेख छायावादय्ग की तरह ही अनेक महान प्रतिभाश्रों के प्रस्फुटन से महिमाशाली बनेया। लेकिन तहरा प्रगतिशील कवि स्वतन्त्र रूप से किसी नए काव्यादर्श का भ्रभी सम्यक विकास भी न कर पाये थे कि उन्होंने राजनीतिक दलवन्दी की मतवावी और साम्प्रदायिक संनीर्णताओं में पडकर प्रयनी काव्य-प्रतिभा को स्वयं ही कंठित कर डाला । इस गीच, ग्रीर विशेषकर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद, राजनीतिक दलों की स्पर्धा ग्रीर परस्पर विरोध ने राष्ट्रीय-जीवन की स्वाधीनता-संग्राम के दिनों वाली एकता की विच्छित्न कर दिया था, जिससे विभिन्न राजनीतिक दलों में बँटे हए इन सभी कवियों का राष्ट्रीय-जीवन से एक प्रकार से विच्छेव-सा हो गया। भावना की समप्रता पुनः विश्वंखलित हो गई ग्रीर कवि श्रपने दलगत विचारों की अनुभृतिहीन निवृत्ति करने लगे। इस बीच कोई ऐसी महान् प्रतिभा का नया कपि नहीं पैदा हुआ जो इन दलगत संकीर्णताध्यों के घेरे को तोडकर समग्र-भाव से युग-जीवन की नई प्रगतिशील चेतना और सत्य को सावंदेशिक और सार्वजनीत स्वर में कलात्मक श्रमिव्यक्ति देता। युग-सत्य नहीं बदला है, केवल उसका बोध तत्काल मलिन और खंडित हो गया है। इसके लिए विपरीत परिस्थितियों से अधिक इन तरुए प्रगतिशील कवियों की ग्रसामध्ये श्रीर श्रसंवेदनशीलता ही उत्तर-दायी है, जो उन्हें सत्य की उपलब्धि नहीं होने देती, श्रीर संकीण पर्थों पर भटका देती है।

उत्तर-छायाबाद-पुग की दूसरी धारा हिन्दी की यह किवता है, जिसमें व्यक्तिवाद की परिएाति धोर ग्रहंवादी, स्वायंप्रेरित, श्रसामाजिक, उच्छुंखल श्रौर श्रमन्तुलित मनोवृत्ति के रूप में हुई है। इस किवता का शायद श्रमी तक श्रन्तिम रूप से नामकरए नहीं हो पाया है, इसीलिए प्रयोगवादी, प्रतीक-वादी, प्रपद्मवादी या नई किवता—इन श्रनेक नामों से इसे पुकारा जाता है। प्रथम-युद्धोत्तरकालीन पाक्चास्य किवता में जिस तरह का व्यक्तिवाद श्रनेक साहित्यकवादों श्रौर प्रवादों की दुहाई वेता हुश्रा इयक्त हुशा श्रौर उसने काव्यकी भाषा, वस्तु-विन्यास श्रौर व्यंजनामें जैसे विचित्र बौद्धिक प्रयोग किए, कुछ

उससे मिलती-जुलती या प्रभावित हिन्दी की तथाकथित प्रयोगवादी कविता भी है । इस कविता में रागा-त्मक मार्ग से नये श्रर्थ की सुष्टि करके मानव-भावना का संस्कार श्रीर चेतना का विस्तार करने का प्रयास नहीं है, बल्कि मनष्य के जीवनबोध को ही खण्डित श्रौर विकृत बनान। इसका सहज उद्देश्य दीखता है। प्रयोगशीलता का स्राडम्बर तो केवल समाजद्रोही भावनास्रों स्रौर जीवनके प्रति घोर स्ननस्था, कुंठा स्रौर विद्वपात्मक उद्गारों को एक दुरूह संकेतात्मक भाषा, ग्रस्वाभाविक ग्रलंकार-योजना और ग्रहंवादी भ्रौर बहुवा भ्रोछेतल की वचन-भंगिमा में छिपाने का उपक्रम मात्र है। 'श्रज्ञेय' श्रौर उनके समान-धर्मा इसरे मध्यवर्गी बद्धिजीवी ग्रपनी व्यक्ति-चेतना से इतने ग्राकान्त रहे हैं कि वे सामाजिक-जीवन के साथ किसी प्रकार के सामंजस्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। इस एकान्तिक ग्रहंनिष्ठा ने इस वर्ग के कवियों को ग्रत्यन्त 'सेल्फ कान्शस' श्रीर तुनुक मिजाज बना दिया है श्रीर चूँ कि समाज के बीच रहकर ही वे जीवन-यापन करते हैं, इसलिए उनकी समाजद्रोही भावनाएँ भ्रौर जान-बुक्कर साहित्य ग्रीर जीवन के मृत्यों का विघटन करने की चेष्टाएँ लोकचेता ग्रालोचकों ग्रीर सहृदय पाठकों की कड़ी निन्दा की भाजन बनती आई हैं। इन कवियों की कविताओं में बहुधा इन निन्दाओं श्रीर ग्रालोचनान्नों के संकेत रूप में उत्तर दिए जाते रहे हैं श्रीर श्रपनी ग्रसमर्थतान्नों श्रीर दुर्वल-ताओं का फ्रीचित्य सिद्ध किया जाता रहा है। 'ग्रजेय' की कविताओं में अपराधी मनोवृत्ति से की गई ऐसी झात्मरक्षात्मक अभिव्यक्तियों की बहुलता है। साधार एतया प्रयोगवादी कविताओं में एक दयनीय प्रकार की भूंभलाहर, खीभ, कुंठा, किशोर श्रीद्धत्य श्रीर हीन भाव ही व्यक्त हुया है, जो कवि के व्यक्तित्व को प्रमारिशत करने का नहीं, खण्डित करने का मार्ग है। महान् किवता का जन्म सारे संसार को, समाज को, जीवन के प्रगतिशील भ्रादशों भ्रौर नैतिक भावनान्त्रों को एक उहण्ड श्रीर छिछोरे बालक की तरह मुँह बिचकाने से नहीं होता। सामाजिक बन्धनों के प्रति व्यक्तिवादी प्रतिवाद का यह तरीका स्वांग बनकर ही रह जाता है। श्राजकल बड़े संगठित रूप में प्रयोगवादी कविता को हिन्दी की नई और अंब्डतर कविता सिद्ध करने का प्रयत्न चल रहा है। तर्क दिए जाते हैं कि उसके ब्रालोचकों में या तो इस कविता को समभने की सामर्थ्य नहीं है या फिर वे ब्रयने रूढ़िपन्थी दृष्टिकोए। के कारए। इस नये उत्थान का स्वागत नहीं कर पाते। छायावाद के ग्रारम्भ में ग्राचार्य शुक्ल भी ऐसा नहीं कर पाए थे। इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन इन कवियों की म्रात्म-प्रवंचना म्रौर उनके इतिहास-ज्ञान की जून्यता स्वतः सिद्ध है। 'परिमल' म्रौर 'प्रत्लव' की कविताओं की सांस्कृतिक चेतना और व्यापक सामाजिक दुष्टि में उच्चतर जीवन-मल्यों के प्रति एक सहज ग्रास्था थी। उसमें मनुष्य के प्रेम ग्रौर सौन्दर्य की पुनीत भावनाग्रों की खिल्ली नहीं उड़ाई गई थी, न मनुष्य की पशुता को गौरवान्त्रित किया गया था, जिस तरह असेय ने ग्रपनी कविता 'माहीवाल से' में किया है।

> 'क्रौंच बैठा हो कभी वल्मीक पर तो मत समफ— वह श्रनुष्टुप बाँचता है संगिनी के स्मरण के— जान ले वह दीमकों की टोह में है।'

यह ठीक है कि प्रयोगवादी कविता में यत्र-तत्र श्रच्छे भाषा-प्रयोग भी मिलते हैं; लेकिन उसका श्रन्तरंग इतना खोखला है कि ऊपर की सारी चम-दमक श्रौर पालिश पाठक के मन में भी व्यर्थता का भाव ही जगाती है।

हिन्दी कविता से समग्र इतिहास को दृष्टि में रखकर हम श्रानवार्यतः इस परिगाम पर

पहुँचते है कि प्रयोगवादी कविता कोई नया उत्यान नहीं है; बल्कि छायावादी कविता के ह्नास का ही विकृति-रूप है, और हिन्दी की विशाल काव्य-धारा में प्रयोगवादी कवियों की देन अभी बूँद के समान ही है।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद अनेक नए कवि पुनः प्रगतिशील सामाजिक भावनाओं को अभिव्यक्ति देने की दिशा में आगे बढ़े हैं। वे सच्चे अर्थों में प्रयोगशील भी हैं; क्योंकि वे अपने नये
जीवन-बोध की अनुभूति को मूर्त्त अभिव्यक्ति देने के लिए भाषा, शैली और छुन्दों में नये प्रयोग भी
कर रहे हैं इनमें भवानी प्रसाद मिश्र, नीरज, रंग, शील, वीरेन्द्र मिश्र, ठाकुर प्रसाद सिंह, गोपालकृष्ण कौल, शेष, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, चिरंजीत, नामवर्रासह, रमानाय अवस्थी, देवराज 'दिनेश'
और 'त्यागी' आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी-काव्य के नये उत्थान श्रीर उसके द्वारा नये जीवन-मूल्यों के निर्माण की श्राशा, सामूहिक मृक्ति के विकास के श्रादर्श को एक व्यापक सार्वजनीन सांस्कृतिक चेतना के रूप में श्रपनी श्रातमा का श्रनुभूत सत्य बनाकर वाणी देने पर ही निर्भर करती है। यह कार्य भविष्य का कोई युगद्रष्टा किंव ही कर सकेगा। किन्तु मनुष्य की सामूहिक प्रगति में विश्वास लेकर चलने वाले इन तक्श कवियों का प्रयास उस श्रागामी उत्थान की ही पीठिका तैयार कर रहा है।

#### कवि ऋौर काव्य

काव्य के सम्बन्ध में कोई भी निश्चयात्मक श्रभिमत देना सरल नहीं। ब्रह्म की भाँति काव्य के सम्बन्ध में भी विविध मत हैं श्रौर वे परस्पर श्रत्यन्त भिन्न हैं। इस मतभेद के दो छोर हैं—एक छोर पर वे विद्वान् श्राचार्य हैं जो काव्य को ब्रह्म; उसके श्रानन्द को ब्रह्मानन्द श्रथवा ब्रह्मानन्द सहो-दर मानते हैं। इनके लिए काव्य शाइवत है; युग-युग में सत्तावान।

दूसरे छोर पर वे लोग हैं जो काव्य को कार्य-कारएग की परम्परा का परिएगम मानते हैं, जो इसका केवल ऐतिहासिक महत्त्व स्वीकार करते हैं, ऐसे लोगों में एक सम्प्रदाय उन लोगों का भी है जो यह मानते हैं कि इस व्यवसाय-युग में गद्य की प्रधानता रहेगी और काव्य घीरे-घीरे समाप्त हो जायगा।

श्रौर इन दोनों छोरों के बीच में श्रनेकों प्राच्य श्रौर पाइचात्य जाति के संप्रदाय है जिनमें— श्रलंकारवादी, वकोक्तिवादी, रीतिवादी, रसवादी, व्वनिवादी, श्रभिव्यंजनावादी, कलावादी, छाया-वादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, श्रादि हैं।

श्रलंकारवाद, वक्रोक्तिवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद प्राच्य सम्प्रदाय हैं। भारतीय श्रालोचक और विचारक इन्हें उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकता। श्राधुनिक-युग में नयी श्रालोचना दृष्टि पाकर भी उसे इस प्राचीन परम्परा की श्रोर संकेत करना ही होता है। क्योंकि प्राच्य हो चाहे पाश्चात्य काव्य-रचना में श्रलंकार किसी न किसी रूप में श्राते ही हैं—वक्रोक्ति श्रोर रीति सथा ध्वनि श्रीर रस भी किसी न किसी भाँति कविता में स्थान पा ही जाते हैं।

शेष नये सम्प्रदाय पाश्चात्य प्राणाली थ्रौर विचारधारा के सम्पर्क से प्राप्त हुए हैं। श्राज भी 'किवता' नाम से रचनाएँ होती हैं। ग्राज भी किवता ग्रौर काव्य पर ग्रालोचनाएँ ग्रौर विचार लिखें जाते हैं, यह सत्य है; ग्रौर वेदों में भी काव्य है, ऐसा लोग मानते हैं। तब सबसे वड़ा ग्राश्चर्य यहीं प्रस्तुत होता है। वेदों से लेकर ग्राजतक काव्य की घारा प्रवाहित होती चली ग्रायी है। वेद भी काव्य है, रामायए। भी काव्य है, कालिदास का मेघदूत भी काव्य है, चन्द का पृथ्वीराज रासो, कबीर की साखियां, तुलसी का रामचरित, सूर के पद, बिहारी के दोहे, भूषण के किवत्त, गिरघर किवराय की कुंडलिया, प्रसाद जी की कामायनी, गुप्त जी का जयभारत, पत्त जी का पल्लव, निराला जी का कुकुरमुत्ता, गोपालप्रसाद व्यास का 'एजी कहूँ कि ग्रो जी कहूँ'-सभी काव्य संज्ञा से ग्रीमिहत होते हैं। ग्राज मासिक पत्रों में साप्ताहिकों ग्रौर दैनिकों में भी काव्य के दर्शन हमें होते हैं।

इस समस्त ऊहापोह से एक तो सत्य यह प्रकट होता है कि कान्य की एक परम्परा है— एक पुष्ट परम्परा है। परम्पराग्नों का जहां बोभ हमें ढोना होता है, वहां उनसे कुछ महत्त्वपूर्ण तत्त्व भी प्राप्त होते हैं। पुरम्परा के द्वारा हमें वे आधारभूत तत्त्व ज्ञात हो जाते हैं जिनसे काव्य का स्वरूप निर्मित होता है। इस समस्त स्वरूप-निर्माण का एक फल तो निश्चय ही होना चाहिये कि उसके स्वरूप के साथ किसी भी युग में कोई खिलवाड़ नहीं की जा सकती।

काव्य-रचना प्रत्येक युग में हुई है, श्रीर प्रत्येक युग में एक नहीं श्रनेकों व्यक्ति हुए हैं, किन्तु उन सबमें से कुछेक को ही 'कवि' होने श्रीर काव्यकार होने का सम्मान मिल सका है। अवभूति ने काव्य की प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में दो बातें लिखीं—.

१--पृथ्वी बहुत लम्बी-चौड़ी है, यदि काव्य में कुछ काव्यत्व है तो एक स्थान पर नहीं तो दूसरे स्थान पर उस काव्य की प्रतिष्ठा हो सकती है।

२-समय ग्रनन्त है, यदि ग्राज नहीं तो कल प्रतिष्ठा मिल सकती है।

इन दो कारणों से भवभूति बहुत आक्रवस्त था। उसे अपनी प्रतिभा में विश्वास था। किन्तु आजतक लिखे जाने वाले अगिणत काव्य नामक प्रंथों में से केवल कुछक ही छंट कर ऊपर आ सके। इससे यह सिद्ध है कि पृथ्वी की विशालता और समय की अनन्तता भी प्रत्येक किव के लिए सहायक नहीं होती, केवल प्रतिभाशाली ही वह सम्मान पा सकते हैं। अतः जहाँ तक युग-युग का प्रक्ष है आज के आलोचक और विचारक को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं क्योंकि जिन रचनाओं से आज वह कुब्ब है, वे सम्भवतः काल पर विजय नहीं पा सकेंगी, समय अपनी तराजू में उन्हें तोलकर थोथा समक्ष कर एक ओर फेंक देगा।

पर, धालोचक और विचारक अपने युग में भी रहता है, और युग के सूजन-कर्म से उसका और उसके वायित्व का घिनष्ठ सम्बन्ध है। वह युग को समक्ष्मना चाहता है, अपने युग को सम्भला हुआ वेखना चाहता है, श्रोर उसे सम्भालने की और भी प्रयत्नशील रहना चाहता है-फिर वह यह भी सोचता है कि वह ऐसे युग में ही जन्म लेने वाला सिद्ध हो जिसमें उच्च प्रतिभाएँ हुई हैं। क्यों न उसके अपने युग में ही कालिदास-शेक्सपीयर गेटे जैसी प्रतिभाएँ उत्पन्न हों जो काल-चक्र में पिस न सकें, काल के चंगुल से बची रहें। आलोचक तथा विचारक की ये सभी भावनाएँ महत् हैं, इसी लिए वह अपने युग का पर्यवेक्षण करता है। इस पर्यवेक्षण से उसे विदित होता है कि काव्य-क्षेत्र में कहीं कोई भारी श्रम, अभाव या असमर्थता है।

प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में कुछ अम अवश्य है। वर्तमान काल में इतने विवाद श्रौर बाद हैं कि अम होना अस्वाभाविक नहीं।

सबसे मौलिक भ्रम काव्य के विषय में यह है कि वह 'रूप' (फौर्म) को महत्त्व दे या 'वस्तु' (मैटर) को ही या दोनों को सम्निवत रखे। 'तथ्य' को महत्त्व दे या सत्य को, या दोनों को। पूर्व को महत्त्व दे या पित्रचम को, या दोनों को। परम्परा में चले, या स्वच्छन्दता को अपनाये, या दोनों को। वृद्धिवादी हो या हृदयवादी या दोनों का समन्वय करे, पदार्थवादी दृष्टिकोग् से चले या अध्यात्मवादी वृष्टिकोग् से या दोनों का समन्वय दूंदे, आदि-आदि!

माज का युग है ही संघर्ष का युग—तभी मैथिलीशरण गुष्त ने इसे 'द्वापर' की संज्ञा बी। किन्तु भ्रम भ्राज के युग में ही हो ऐसा नहीं, प्रत्येक युग में भ्रम की स्थिति किसी-न-किसी रूप में भ्रवश्य रही है। फलतः भय भ्रम का नहीं भ्रम से प्रस्त होने का है। भ्रम-प्रास से बचा जा सकता है—ज्ञान के प्रकाश से। किसी भी पहलू भ्रयवा पक्ष को किव भ्रयना सकता है, किन्तु उसमें उसे बहुत ईमानवार रहने की भ्रावश्यकता है, भौर उस पक्ष से ज्ञान के बलपर तादात्म्य स्थापित करने की भ्रावश्यकता है। बिना विषय भ्रयवा वस्तु से भ्रयीत् वर्ष्य से तादात्म्य हुए काव्य भ्रमरहित नहीं हो सकता। अंग्रेजी में कहा गया है। 'Knowing is Being' इसी को भ्रयने यहां भी

बताया गया है—'जानत तुर्माह-तुर्माह होइ जाई'—तत्त्वमिस' ज्ञान का ही परिग्णाम है। ग्रतः विषय ग्रथवा वस्तु का निर्भम ज्ञान ही किव को भ्रम-ग्रास से बचा सकता है। हमें ग्राधुनिक काव्य के ग्रध्ययन-मनन से यही देखना होगा कि कितने ऐसे किव हैं जो यथार्थ में विषय-वस्तु के ज्ञान से तादात्म्य प्राप्त करके लिख रहे हैं—केवल दादुरावृत्ति ग्रथवा श्रृगाल-रोदन नहीं कर रहे। बिना तादात्म्य के निजी श्रृनुभूति का ग्रंभाव रहेगा। श्रृनुभूति-होन काव्य भ्रम-ग्रस्त होगा, काव्य नहीं कहा जा सकेगा, श्रौर श्रानन्द के स्थान पर विषाद ग्रौर दिग्भम पदा करेगा। इस बौद्धिक युग में यह श्रत्यन्त ग्रावश्यक है कि इस तादात्म्य-प्राप्त के लिए उचित ईमानदारी श्रपने किव-कर्म के विषय में हो। 'ईमानदारी' साधना मार्ग है, ज्ञान उसका ज्ञातव्य है ग्रौर तादात्म्य प्राप्तव्य है। तादात्म्य प्राप्त होने पर किव सिद्ध किव हो जायगा। प्रत्येक सिद्ध किव का ग्रपने विषय के साथ निश्चित तादात्म्य मिलेगा। यह किसी भी काव्य की परीक्षा से देखा जा सकता है।

भ्रम ही नहीं ग्रभाव भी दिखायी पड़ता है। ग्रभाव है काव्य के रूपों के ग्रभ्यास का। भ्रम की स्थित का पता सहज ही नहीं लगता। किन्तु काव्य के रूपों के ग्रभ्यास के ग्रभाव का पता तुरन्त लग जाता है। प्रत्येक विषय या वस्नु जब काव्य का रूप प्रहण करती है, तब वह ग्रपना एक निजी रूप प्रहण करती है। इतने प्रकार के छन्दों का निर्माण, इतने काव्य-रूपों का सृजन इसी ग्रावश्यकता के कारण हुग्रा। ग्राज भी जो नए काव्य-रूप खड़े हो रहे हैं उनमें भी यही मर्म व्याप्त है। हमारे ग्राविकांश ग्राधुनिक कवि इस मर्म से ग्रविचित हैं। फलतः न तो बर्ण-विषय-वस्तु से उनका तावात्म्य हुग्रा है, न रूप का ही ग्रभ्यास। यदि वर्ण्य-विषय-वस्तु से तावात्म्य कवि का न हो, किन्तु उसे यह साधारण ज्ञान हो कि किस रूप में कैसा विषय समा सकता है ग्रीर उस रूप का ग्रम्यास करके उसमें विषय को ग्रमिन्यक्त करे तो भी वह किव की संज्ञा का ग्रथिकारी हो सकता है।

ग्राज हमें देखने को यह मिलता है कि रूप का ग्रम्यास तो किञ्चित भी नहीं। प्रयोग प्रत्येक युग में होते हैं, प्रयोग प्रयोग के सिद्धान्त के भ्राधार पर भी हो सकते है, किन्तु प्रत्येक प्रयोग के लिए कवि में एक ईमानदारी ग्रौर निर्भ्रमता तो ग्रनिवार्य है। क्योंकि विषय ग्रथवा वस्तु के साथ प्रयोग का प्रश्न श्रा ही नहीं सकता। प्रयोग तो रूपों में ही हो सकता है। कारएा स्पब्ट है कि विषय-वस्तु वह मैसी ही हो उद्घाटित हो सकती है, वह प्रयोग का विषय नहीं हो सकती। हाँ, उसके प्रेषण का माध्यम कवि की अपनी वस्तु है। उसमें वह प्रयोग कर सकता है। फलतः प्रयोगवादी के लिए 'रूप की सत्ता' ही प्रधान है। ऐसा प्रयोगवादी' 'ग्रस्तित्ववादी' 'ऐग्जस्टेंशियलिजम' में विश्वास रखने वाले-की तरह रूपसृष्टि को महत्त्व प्रदान कर सकता है, किन्तु उस दशी में उसे इस रूप-ज्ञान के विषय में भी निर्भ्रम होने की ग्रावश्यकता होगी। रूप का सम्बन्ध ग्रक्षर, ग्रक्षर के वर्ण [ब्विन के रूप, रंग, प्रभाव को वर्ण कहेंगे], वर्णों की व्यवस्था [संस्कृत-ज्ञास्त्र की रीति], वर्णसमुख्वयः शब्द की सत्ता, उनके श्रर्थ भ्रोर प्रथीं भ्रोर शब्दों के श्रक्षर स्वरूप के प्राग्त-ध्वित, उनमें विद्यमान प्रथं तथा ध्वित की गित. शब्दों से निर्मित वाक्य, वाक्य की स्फोट-शक्ति—इन सबका जबतक ईमानदारी से सहज ही निश्चेंम ज्ञान प्राप्त कर वह इनसे तादात्म्य प्राप्त नहीं कर लेता, वह रूप-सृष्टि कैसे कर सकता है ? ग्रौर कैसे वह प्रयोग का कर्ता माना जा सकता है। फलतः ग्राज के किव को यह सिद्ध करके दिखाने की ग्रायश्यकता है कि वह कवियों की दीर्घ परम्परा में ग्रागे की कड़ी है, यों ही कुछ विश्वंखलित वस्तु नहीं।

काव्य एक सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक परम्परा की देन है श्रौर प्रत्येक देश-काल में वह इसी श्रनुकूलता के साथ फलता-फूलता है श्रौर कल्याएकारी होता है। नयी उद्भावनाएँ, नये उन्सेय, नूतन सृजन उधार लिए हुए श्रौर थेगरी के रूप के नहीं हो सकते, वे परम्परा के बीजों में होने वाली वेश-काल की नयी रसायन के फल होते हैं। हमारी कोई भी श्रमिन्यक्ति नात्र व्यक्तिगत नहीं हो सकती, उसका एक धनिन्छ सामाजिक मूल है क्योंकि न्यक्ति श्रत्यंत न्यक्तिगत हो जाने पर समाज के लिए मृत हो जाता है; मृत की श्रमिन्यक्ति कल्याएा नहीं कर सकती, वस्तुतः तो न्यक्ति इतना न्यक्तित होते ही या तो श्रात्मधात कर लेगा या समाज से सम्बन्ध विद्धिन्न करने की स्थित वाला न्यक्ति वन ही नहीं सकेगा। फलतः कान्य के किसी भी सृजन को 'न्यक्ति'—सत्ता के तर्क पर नहीं तोला जा सकता। प्रत्येक न्यक्ति श्रम्पा पृष्ठभूमि की भूमिका से पृथक् खड़ा होने की कल्पना कर ही नहीं सकता। फिर कोई भी 'रूपमृष्टि' परम्परा से श्रामूल विच्छिन्न केसे हो सकती है। श्राज हमारे किन को उस समस्त परम्परा को हृदयंगम करके ही कान्य का कोई शन्य उच्चारए करना चाहिए। किन्तु, यह सामर्थ्य सभी में न होती है, न हो सकती है। यही कारएा है कि श्राज का कि किसी एक क्षाएिक भाव के उद्भास को ही वहुत श्रधिक महत्त्व प्रदान करके उसे नूतन सृष्टि कहने के लिए श्रागे बढ़ता है, या शन्य-योजना की किसी श्रद्भुत प्रएगाली की परिकल्पना से युवित होकर उसे एक क्षेन के रूप में श्राप्रह से प्रस्तुत करने को न्यग्र हो उठता है। फलतः सृष्टा की श्रित्याँ विखर जाती हैं।

हिन्दी के कवि का श्राज विशेष दायित्व है। उसे हिन्दी भाषा की सम्पत्ति को ही समृद्धि नहीं करना, भारतीय-भाव-सम्पत्ति को समृद्ध करना है श्रीर विश्व में उसकी चमक को श्रद्धितीय सिद्ध करना है ? यह केवल वाग्जाल या भ्रम में भटकने से नहीं हो सकता। इसके लिए कवि-कर्म के योग्य निष्ठा की आवश्यकता है, प्रतिभा उनमें है इसे माना जा सकता है।

### काव्य की रागात्मकता और बौद्धिक प्रयोग

सबसे पहले भाव-तत्त्व भौर काव्यानुभूति के बुद्धिगत सम्बन्ध को लीजिए। काव्य के विषय में और चाहे कोई सिद्धान्त निष्टिचत न हो, परन्तु उसकी रागात्मकता छसंदिग्ध है। इसे पौरस्त्य भ्रौर पाश्चात्य दोनों ही काव्य-शास्त्र निर्भान्त रूप से स्वीकार करते हैं। कविता मानव-मन का शेप सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करती है। यह एक विश्वजनीन सत्य है, भ्रौर कविता की यही चरम सार्थकता है। ससय-समय पर बुद्धि श्रौर राग में थोड़ी-बहुत प्रति-योगिता रही हो वह दूसरी बात है, परन्तु कभी भी बृद्धि को राग के स्थान पर काव्य का प्राग्ततत्त्व होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जब कभी बुद्धि-तत्त्व राग-तत्त्व के ऊपर हावी हुआ है, काव्य-तत्त्व भी उसी अनुपात से क्षीण हो गया है। काव्य का यह मापदंड छोटे-बड़े सभी कवियों के विषय में लागू रहा है। दांते, तुलसी, मिल्टन, प्रसाद जिस किसी कवि ने भी बौद्धिक तत्त्व के प्रति पक्षपात दिखाते हुए राग की उपेक्षा की है, काव्य के पारखी ने तुरन्त ही उसके बुद्धि-वैभव की प्रशंसा करते हुए भी काव्य-गुए। की क्षीएता का निर्णय दे दिया है। इसका निर्वेध करने का साहस टी० एस० इलियर में भी नहीं है। काव्य की सार्थकता इसी में है कि वह राग को संवेदनीय बनाये;, बौद्धिक तत्त्व को लंबेदनीय बनाना काव्य का काम नहीं है। शबित का साहित्य प्रथवा ललित साहित्य वस्तु के साहित्य से इसी बात में मूलतः भिन्न हैं। यह अन्तर, जय तक काव्य का अस्तित्व है तव तक बना रहेगा, इनका तिरोभाव होने से काव्य के अस्तित्व पर ही आघात होता है। प्रयोगवादी कवि ने नवीनता की स्रोंक में इसी मूल सिद्धान्त का तिरस्कार कर काव्य के मर्स पर चोट की है, ग्नौर इसका परिग्णाम यह हुम्रा कि उसकी रचना प्रायः काव्य नहीं रह गई है, उसमें मन को स्पर्श अथवा चित्त को द्रवित करने की शक्ति नहीं रही। दूसरे शब्दों में उसमें रस का अभाव है। पहले तो उसका ग्रर्थ ही हाथ नहीं पड़ता और यदि दिमाग को ख़ुरच कर उसका ग्रर्थ निकाल भी लिया जाय तो पाठक के मन का प्रसोदन नहीं नहीं होता, और उसे एक प्रकार की खीक-सी होती है।

प्रयोगवादी कवि का दूसरा ग्राग्रह है उपचेतन की उलभी हुई संवेदनाग्रों का यथावत् चित्रण । यहाँ भी वह एक भयंकर मनोवंज्ञानिक त्रृटि करता है । अन्तर्वेतन की संवेदनाएँ प्रायः सभी उलभी होती हैं । कला या काव्य की सार्थकता ही यह है कि वह उस अरूप को रूप देता है, उलभे हुए संवेदनों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है । कोचे के सिद्धान्त में थोड़ा श्रतिवाद मानते हुए भी इस बात का विषेध नहीं किया जा सकता कि सहजानुभूति से पूर्व अनुभव का स्वरूप संवेदनाग्रों की गुत्थियों से भिन्न नहीं है । कवि में सहजानुभूति की शक्ति जन-साधारण की अपेका अधिक होती है । अतएव जन-साधारण जिन्न दुन्न हुए संवेदनों का अनुभव भर करके रह जाता है, किव उनकी सहजानुभूति कर उन्हें रूप दे सकता है। यही मौलिक किव-कर्म है, ग्रीर इसीलिए एक प्राकृतिक ग्रावश्यकता के रूप में किविता का उद्भव हुग्रा। परन्तु प्रयोगवादी श्रपने मन की उलभी हुई संवेदनाश्रों को यथावत् श्रयांत् उसी उलभे रूप में उपस्थित करने के लिए उलटे-सीधे प्रयत्न करता हुश्रा श्रभिव्यंजना के मूल सिद्धान्त का ही तिरस्कार करता है। वास्तव में उसके प्रयत्न की श्रनिवार्य श्रसफलता ही उसके सिद्धान्त की श्रमंगित का श्रकाट्य प्रमाग है।

साधारलीकरल की पुरानी प्रलालियों के रुद्ध हो जाने की बात भी काफी विचित्र है। प्रयोगवादी की सफाई है कि लावारएीकरएा की पुरानी प्रणालियाँ श्राज के जीवन की श्रति-शय उत्तेजना को वहन करने में असमर्थ है। नई प्रसालियों की उद्भावना अभी नहीं हुई, इसलिए कवि ग्रपने ग्रथीत् व्यक्ति के ग्रनुभूत को सहृदय समाज का ग्रनुभूत बनाने में ग्रसमर्थ रहता है। परन्तु यह बात नहीं है। कवि नवीन प्रयोगों की धुन में साधारणीकरण के मूल सिद्धान्तों का ही निषेध रहता है। वास्तव में साधाररणीकररण शैली का प्रयोग न होकर एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका पूल ग्राधार है—मानव-सुलग सह-ग्रनुभूति । इसमें सन्देह नहीं कि ग्राज का जीवन विगत जीवन की अपेक्षा कहीं अधिक उलका और पेचीदा हो गया है और मानव-मन की प्रवृत्तियाँ भी उसी अनुपात से निविड़ एवं जटिल हो गई हैं। फिर भी साधारएंगिकरएं के सिद्धान्त में इससे कोई अन्तर नहीं आता क्योंकि कवि मन की निविड़ता के साथ सहृदय के मन की निविड़ता भी तो उसी अनुपात से बढ़ गई है। जिन परिस्थितियों ने किब के मन को प्रभावित किया है उन्होंने सहृदय के मन पर भी प्रभाव डाला है। श्रतएव कवि ग्रौर सहृदय के मानसिक धरातल में एक-सा परिवर्त्तन होने के कारण साधारएं। करएं की स्थित वैसी ही रहती है; परन्तु वास्तविकता यह है कि कवि साधाररणीकररा का प्रयत्न ही नहीं करता। वह विशेष को साधाररा रूप में प्रस्तुत करने के वजाय विशेष रूप में ही प्रस्तुत करने का बेतुका प्रयत्न करता है। आखिर उसके और सहृदय के बीच मानसिक सम्पर्क स्थापित करने का माध्यम तो वही हो सकता है जो दोनों के लिए साधारए। हो । परन्तु वह इस माधारए। को पुराना समभकर नये माध्यम की खोज में न जाने क्या-क्या चमत्कार दिखाता है। लेकिन वास्तव में यह-सब कुछ नहीं है। यह कवि की सहजा-नुमूति की विफलता मात्र है। उसने उलभन को एक प्रयोगवादी सिद्धान्त के रूप में ऐसे श्राग्रह के साथ स्वीकार कर लिया है कि वह उसमें एक प्रकार के गौरव का अनुभव करता है। एक तो उसकी संवेदनाएँ ही इतनी उलभी हुई हैं कि उनकी सहजानुभूति ऋर्यात् उन्हें विम्ब-रूप में प्रस्नुत करना श्रपेक्षाकृत कठिन है, दूसरे वह उलभन को ही संवेदनीय मान बैठा है । परिर्णाम यह होता है कि उसकी ग्रभिव्यक्ति सर्वथा विफल रहती है। इसके ग्रतिरिक्त ग्रनेक स्थितियों में इस विफलता का कारण कवि में राहजानुभूति की श्रक्षमता भी होती है। कवि की श्रनुभूति में ही इतनी शक्ति नहीं होती कि वह संयेव को विम्बरूप में प्रहुण और प्रस्तुत कर सके। सहजानुभूति को कोचे ने कल्पना का गुरा माना है। परन्तु यह कल्पना भी सर्वथा अनुभूति ही पर आश्रित है। अतः सहजानुभूति के लिए अनुभूति-क्षमता सर्वथा अपेक्षराीय है। जब तक अनुभूति में शक्ति नहीं है कवि के मन में संवेदनों का विम्ब बनना सम्भव नहीं है। प्रयोगवादी कवि बद्धिव्यवसायी है, अपनी अनुभूति पर उसे विश्वास नहीं है। परिएगमतः वह सहजानुभृति में ग्रसमर्थ रहता है, ग्रर्थात् ग्रपने संवेद्य को विम्ब रूप में न तो वह प्रहाण कर सकता है ग्रीर न प्रस्तुत ही कर सकता है ग्रीर इसके बिना काव्य-रचना सम्भव नहीं है।

भ्रव रह जाता है भाषा का एकान्त वैयक्तिक प्रयोग, जिसके अन्तर्गत शब्दों का अनर्गल

उपयोग, असाधारण प्रतीक-विधान श्रादि झाते हैं। यह वास्तव में साधारणीकरण-विरोधी प्रवृत्ति का ही स्थूल रूप है झौर उसी की भांति श्रसंगत भी। भाषा एक सामाजिक साधन है। उसकी सार्थकता ही यह है कि वह व्यक्ति के मन्तव्य को समाज पर प्रकाशित कर सके। श्रतएव उसका प्रयोग सामाजिक ही हो सकता है, वैयक्तिक नहीं। शैली की वैयक्तिकता दूसरो बात है। शैली में शब्द-संयोजना, वाक्य-रचना, लक्षण, व्यंजना श्रादि का उपयोग निश्चय ही व्यक्तिगत होता है, परन्तु शब्द का कोई श्रनगंल श्रयं देना, श्रथवा शब्दों की श्रस्त-व्यस्त संयोजनाश्रों द्वारा किसी सर्वथा श्रसम्बद्ध श्रयं की प्रतीति करना, यह श्रप्रचित्त प्रतीकों द्वारा किसी श्रयंव्यक्त अनुभव-खण्ड को श्रन्तित करना तो भाषा के मूल सिद्धान्त के ही प्रतिकूल है। साधारणतः तो पाठक श्रापके श्रमि-प्राय को समस्तेगा नहीं, किन्तु यदि श्रापकी टिप्पणियों की सहायता से समस्त भी जाय तो उसे गोरखघन्थे को खोलने का श्रानन्द मिल सकता है, काव्य का श्रानन्द नहीं मिल सकता। साधारण दुण्हता भी रस-प्रतीति में बाधक होती है, लेकिन जहां प्रयत्नपूर्वक दुण्हता के सभी साधन एकत्र किए गए हों, वहां रस प्रतीति कैसी?

सारांश यह है कि जीवन की भाँति काव्य में भी नवीनता छौर प्रयोग का बड़ा महत्त्व है, परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि मूल्यों का सन्तुलन बना रहे। जीवन के मूल तत्त्वों पर दृष्टि केन्द्रित रखते हुए उन्हों के पोषएा छौर समृद्धि-विकास के निमित्त प्रयोग करना, उनको छिढ़ छौर स्थिवरता से बचाने के लिए नवीन गित-विधि का अन्वेषएा करना सार्थक छौर स्तुत्य है। परन्तु यदि एतादृशत्व मात्र से वैर हो जाय छौर नवीनता की खोज अथवा नये प्रयोग साधन न रहकर साध्य बन जायें, उनको यदि जीवन के मूल तत्त्वों से अधिक महत्त्व दिवा जाने लगे, तो वे अपनी सार्थकता खो बैठते है और प्रायः बाधक बन जाते हैं। काव्य के विषय में भी ठीक यही वात है। काव्य के मूलतत्त्व रस-प्रतीति पर दृष्टि केन्द्रित रखकर, काव्य को गितरोध और छिढ़-जाल से मुक्त करने के लिए नये प्रयोग स्तुत्य हैं; वे काव्य के साधक हैं। परन्तु क्रम को उलट कर काव्य की आत्मा का तिरस्कार करते हुए प्रयोगों को स्वतन्त्र महत्त्व देना, उन्हें ही साध्य मान लेना हलकी साहिसकता मात्र है काव्य-गत मूल्यों का अनुचित तथा अनावश्यक कम-विपर्यय है।

# नई पीढ़ी

हिन्दी-किवता में जो ननीनतम क्षितिज कलकने लगा है, उसे लेकर संभ्रान्त भ्रालोचकों में काफी मतभेद हैं। किन्तु, में बड़े उत्साह में हूँ। छटी सदी में भामह ने यह प्रश्न उठाया था कि किवता की आत्मा क्या है। किवता की आत्मा उन्होंने भ्रलंकार को माना। किन्तु, आग चलकर वामन को यह बात ठीक नहीं जैंची। कारएए, श्रलंकार का रमएणी के लिए जितना महत्त्व है, किवता के लिए उससे अधिक नहीं हो सकता। अतएब, वामन भामह की भ्रपेक्षा कुछ अधिक गहराई में गये और उन्होंने कहा, किवता की आत्मा रीति हो सकती है। रीति क्या है? किव बराबर अपने लिए एक ऐसी राह बनाता है, जो पहले नहीं थी; यह रीति है। संसार में मनुष्य रोज पैदा होते हैं, किन्तु, दो मनुष्य एक समान नहीं होते; यह रीति है। प्रत्येक किव प्रत्येक दूसरे किव से भिन्न होता है; यह रीति प्रमाण है। रीति बड़ी ही गहराई का अनुसन्धान थी, किन्तु, खोज वहीं तक नहीं रकी। भामह से वामन तक जो प्रगित हुई थी, उसका लाभ आनन्दवर्धन ने उठाया, और उन्होंने घोषणा की कि किवता की आत्मा ध्विन है। भरा विचार है, सारे संसार की भ्रालो-धनाओं को निचोड़ डालें, तब भी उससे अधिक गहरी बात का पता नहीं चलेगा, जिसका पता ध्विनकार को चला था।

फुछ वैसा ही प्रक्ष्त हमारे समय में भी उठने लगा है, यद्यपि, इस वार यह समस्या छालो-चकों के आगे नहीं, किवयों के सामने हैं। नये किव, ब्याजान्तर से, इसी बात का प्रयोग कर रहे हैं कि कितने ऐसे उपकरण हैं, जिन्हें छोड़कर भी किवता किवता रह जायगी। सिद्ध है कि किवता केवल कोमल शब्दों के जोड़ में नहीं है; इसलिए, कोमलता की पुरम्परा टूट रही है। सिद्ध है कि किवता के विषय निर्वारित नहीं किये जा सकते; इसलिए, अपरिचित, अप्रत्याशित और अनपेक्षित विषय किवता में भरते जा रहे हैं। रिव बाबू ने कहा था कि यवि किसी को स्वस्य, सुविकच और सुनवीन पुष्पों के बदले घुन लगे हुए अन्धे-काने फूल ही पसन्द श्राते हों, तो उन से प्रेम करने का उसे पूरा अधिकार है। इस उक्ति में जो व्यंग्य था, वह तो कपूर के समान उड़ गया; जो बाकी बचा, उसका उपयोग ग्राज किय के जन्न-तिद्ध श्रिषकार के रूप में किया जा रहा है।

हिन्दी में जो छुछ हो रहा है, उसे इलियट ग्रादि अंग्रेजी कवियों का भ्रम्बानुकरए नहीं कहना चाहिए। अनुकरए का काम दो-चार या दस ग्रादमी कर सकते हैं। पूरी-की-पूरी पीड़ी अनुकरए के रोग से प्रसित हो, ऐसा मानने का कोई ठोस ग्राबार नहीं है। मेरा अनुमान है कि जिन अवस्थाओं ने इंग्लैण्ड में नये कवियों को उत्पन्न किया, उनसे मिलती-जुलती श्रवस्थाएँ श्रपने यहाँ के बुद्धिजीवियों को भी अनुभुत होने लगी हैं। इसलिए, उनमें श्रौर यूरोपीय कवियों में थोड़ा-बहुत

साम्य दिखलाई दे रहा है। कोलाहल तो बड़े जोर का है श्रीर लगता भी एसा ही है कि लड़के स्रपने पुरलों के कलात्मक श्रसबाबों को तोड़-फोड़ कर ही दम लेंगे। किन्तु, यह नवागम का भी रोर हो सकता है। संभव है, बाढ़ में बह कर बहुत-से ऐसे लोग भी श्रा गये हों, जो कवि नहीं हैं। किन्तु भविष्य पर जिनके पंजों की छाप पड़ने वाली है, वे कवि-पुंगव भी इसी भुण्ड में छिपे हुए हैं। नई श्रालोचना का धर्म है कि वह उन्हें भीड़ से ऊपर लाये, उनके योग्य श्रासन श्रीर पीढ़े की व्यवस्था करे।

## कविता श्रीर श्रालोचक

कविता किसी देश की संस्कृति का अनिवार्य अंग है। उसकी उपेक्षा करना उस देश की आत्मा की उपेक्षा करना है। ऐसी दशा में यह संभव ही नहीं है कि हमारे आलोचक, जिन्हें दूसरे शब्दों में संस्कृति के प्रहरी कहा जा सकता है, कविता की गति-विधि से उदासीन हो जाये।

जैसे प्रत्येक व्यक्ति कवि नहीं हो सकता, वैसे ही प्रत्येक प्राणी किव को ठीक से समभ भी नहीं सकता। यही कारण है कि काव्य के वास्तविक मम को प्रहण करने के लिए ग्रालोचक की श्रपेक्षा होती है।

एक ही कृति की समीक्षा कई दृष्टिकोगों से हो सकती है। यह बहुत संभव है कि ये दृष्टिकोगा विभिन्न धालोचकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हों; ध्रतः जहाँ तक कोई विशेष बात उठाने का प्रश्न है, वहाँ ये सभी समीक्षाएँ महत्त्वपूर्ण मानी जानी चाहिए। ऐसी समीक्षाओं से यदि वे द्वेष के कारण नहीं लिखी गई तो हानि के स्थान पर लाभ ही होता है। हिन्दी में कई ऐसे काव्य-ग्रंथ है, उदाहरण के लिए हम रामचरित मानस, कामायनी और दीपिशखा को ले सकते हैं, जिनकी ध्रालोचना बार-बार होनी चाहिए। ऊँचे किसी महापुरुष के व्यक्तित्व के सभी अंगों से किसी एक ही व्यक्ति को पूरी जानकारी नहीं होती, वैसे ही यह बहुत संभव है कि किसी महान् कृति की शक्ति और सौन्दर्य का पूर्ण पारखी कोई एक धालोचक न हो। सर्वागपूर्ण समीक्षा तो कोई बहुत ही समर्थ और अंतर्द्धिट-सम्पन्न धालोचक ही कर सकता है।

इसके श्रतिरिक्त युग-धर्म के साथ ही काव्य-ग्रंथों की श्रालीचना का रूप बदलता रहता है।
महान ग्रंथों की विशेषता यह होती है कि वे सभी युगों में किसी न किसी रूप में श्रपना प्रभाव
बनाए रखते हैं। उनमें शब्दों भौर शब्दों के अर्थों से परे ध्वनित अग्रीर खंजित होने वाला कुछ
ऐसा श्रनिवंचनीय सौन्दर्य निश्चत रहता है जो श्रालीचना की पूरी पकड़ में कभी ठीक से श्रा ही
नहीं सकता। श्रतः यह श्रावश्यक है कि महत्वपूर्ण ग्रंथों की श्रालोचना न केवल भिन्त-रुचि रखने
बाले व्यक्तियों द्वारा हो, वरन थोड़े-थोड़े काल के पश्चात् भी होती रहे जिससे पाठकों को यह पता
चलता रहे कि श्राज भी उसमें कितना श्रीर कौन-सा अंग सारवान है।

बीसवीं शताब्दी इस बात में विलक्षण श्रवश्य मानी जा सकती है कि इसमें साहित्य की सभी विषाश्चों—कविता, उपन्यास, श्रालोचना, कहानी, नाटक, निबंध—का श्रभूतपूर्व विकास हुशा है। श्रालोचना का विकास तो यहाँ तक हुशा कि कवियों तक की प्रकृति श्रालोचनात्मक हो गई श्रीर वे व्यवस्थित ढंग के श्रालोचकों (Propessional critics) की भौति श्रालोचनात्मक निर्णय देने लगे। यह प्रकृति काव्य के उचित मूल्यांकन में कहीं-कहीं बाघा बनकर खड़ी हो गई है।

धन्छा यह हो कि हमारे धालोचक की भ्रपनी कुछ मान्यताएँ हों, जो उसे भीर उसके पाठकों

को स्पष्ट रहें। ये मान्यताएँ परम्परागत स्नालोचना के सिद्धान्तों से भी प्रहरण की जा सकती हैं, कृति विशेष पर भी स्नाधारित हो सकती हैं, और मौलिक जितन का परिरणाम भी हो सकती हैं। तात्पर्य यह कि जीवन स्नौर कला के प्रति स्नपना कोई दृष्टिकोण न होने से एक स्वस्थ स्नौर संतुलित दृष्टिकोण का होना कहीं स्निक स्नव्या होनी चाहिए स्नौर स्नपना को बलपूर्वक कहने का उसमें साहस होना चाहिए। स्नाज की कविता को डाँवाडोल स्थित के बहुत-से कारणों में से एक कारण यह भी है कि स्नालोचकों का स्नपना कोई दृष्टिकोण नहीं है स्नौर पथ-निर्वेश की क्षमता तो संभवतः स्नाज किसी में है ही नहीं।

#### कविता का सत्य श्रीर उसकी लयमयता

यह सच है कि आज की कविता पाठक में प्रेषणीयता नहीं पैदा कर पाती। उसके मन में उद्देलन, भावनाओं में सिहरन श्रीर जिन्तन में विशिष्ट रूपाकृति नहीं दरसा पाती। इसीसे वह कह उठता है "किवता का युग बीत गया।" तो क्या सचमुच किवता का युग श्रव नहीं रहा ? क्या श्राज हमारा किव भावना-शून्य हो गया ? क्या उसके मन में उसके सामाजिक जीवन से उद्भूत सृख-दुख की कोई हिलोर नहीं उठती ? क्या वह कभी प्रकृति के दृश्यों के साथ श्रात्मसात नहीं होता ? क्या उसमें श्रपने को श्रीम्ब्यक्त करने की क्षमता क्षीण हो गई है ? श्रयवा पाठक की रसप्रहण-शोलता ही सो गई है ? वह श्राज की किवता में क्या देखना चाहता है ? श्रादि प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की श्रावड्यकता है। किसी भी साहित्य-प्रकार (विधा) का मूल्यांकन उसके "रूप" पर श्रवलम्बत है। श्रीर उसकी उत्कृष्टता की कसीटी उसकी ईमानदारी में निहित है। यदि "साहित्य" जीवन से उद्भूत नहीं है श्रीर जीवन के लिए नहीं है तो उसका क्या उपयोग है ? वह "हविष्य" किस देवता के लिए है ?

में कविता के मूल्यांकन में "भाव अन्ठे चाहिए भाषा कैसी भी हो" वाले सिद्धान्त को नहीं मानता। में 'भाव' के साथ उसकी अभिज्यक्ति के प्रकार को भी आवश्यक समभता हूँ, भाव और शैली के बीच की भेदक रेखा मुक्ते मान्य नहीं है। भाव और शैली की एक प्रता में ही काव्य का सौन्दर्य निखरता है। यदि भाव-घ्यंजक शब्दों की योजना नाद-माधुर्य की दृष्टि से न की गई तो बिखरे हुए भाव-प्रतीक (शब्द) हमारे मन में कैसे ठहर सर्वेभे ? कविता को पाठक के मन में संचिरित करने के लिए हमें उसके रूप-विधान पर भी ज़ोर देना होगा। आज कई तयाकथित प्रयोग-वादी रचनाओं की असफलता का एक कारण यह भी है कि उसमें रूप-विधान पर बिलकुल घ्यान नहीं दिया जाता। काव्य में जीवन का 'सत्य' जब लयमय भाषा के माध्यम से उपस्थित होता है तब वह हमारे संवेदनशील मन में बहुत समय तक गुंजरित होता रहता है। विद्यापित और मीरा के पदों को अमुद्धित अवस्था में भी वर्षों तक कैसे जीवन प्राप्त होता रहा ? 'जगनिक' की 'आलहा' की किन उपकरणों ने प्राण्य-दान दिया ? यदि उनमें गेय रूप-विधान का अभाव होता तो हम बहुत से जनशिय कियों को कभी का बिस्मृत कर चुके होते।

#### शान्तिप्रिय द्विवेदी

#### छायावाद के बाद

वर्तमान हिन्दी-किवता का सर्वोच्च विकास छायावाद में हुआ—भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से छायावाद के बाद खड़ी बोली की किवता का कमशः पतन होने लगा। 'निराला', पंत महादेवी ने काव्य में जो आत्म-निर्माण दिया था साधना की उस ऊँचाई तक फिर कोई किव नहीं उठ सका। 'बच्चन' इत्यादि ने उदूं-शायरी के प्रभाव से ग्रौर 'दिनकर' इत्यादि ने राष्ट्रीय-काव्य के प्रभाव से कला की व्यंजकता बनाए रखने का प्रयत्न किया। किन्तु हमारे जीवन की ही तरह जब हमारा साहित्य भी अपनी ही परम्परा और अपने ही देश की सीमाओं में आत्मस्थ नहीं रह सका तब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की तरह साहित्य में अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा का भी प्रभाव पड़ने लगा। वर्तमान वातावरण में प्रगतिवाद अपेक्षाकृत अधिक जीवन और सामाजिक संवेदन बनकर साहित्य में आ गया। यद्यपि प्रगतिवाद के कारण काव्य के लालित्य में श्रीवृद्धि नहीं हो सकी और सच तो यह कि जब जीवन ही लालित्य-शून्य होता जा रहा है तब साहित्य में उसकी आशा कहाँ तक की जा सकती है।

प्रगतिवाद ने साहित्य को काव्य से गद्य की थोर मोड़ दिया। इसके बाद प्रयोगवाद ने छायावाद की संरक्षता और प्रगतिवाद की वास्तविकता के संमिश्रए। से साहित्य में नवीन काव्य-प्रयास प्रारम्भ किया। यहाँ तक तो अनेक मतभेदों के होते हुए भी रचना-शिल्प की वृष्टि से फिर भी एक साहित्य-साधना बनी हुई थी; किन्तु इसके बाद मुक्तछन्द के रूप में कविता की जो दुर्दशा हो रही है वह श्रसहा और शक्षम्य है।

हमारी द्याशा उन नवांकुरित तरुण कवियों की श्रोर है जो श्रव भी काव्य को प्रकृति के सान्तिच्य में रसात्मक बना हुए हैं। ऐसी कविताएँ पत्र-पत्रिकाश्चों में कभी-कभी श्रपनी मनोरम भलक दे जाती हैं। इस मरुस्थल की तरह रूखे-सूखे युग में ऐसी कविताश्चों से हृदय को श्रोसिय की तरह सुख-शान्ति मिलती है।

परमाणु-युग के कारण किवता ही नहीं, सम्पूर्ण सृष्टि का भविष्य अन्यकारमय हो गया है। मैने अपनी नई पुस्तक-'दिगम्बर' (औपन्यासिक रेखांकन) के अंतिम परिच्छेद में यह प्रश्न उप-स्थित किया है कि अणुवम क्या चाँदनी का सुख-शान्तिमय साम्राज्य भी समाप्त कर देगा।

परमाणु-युग के कारण यदि प्रकृति नहीं मिट जाती तो उसकी अजलता जीवन ग्रौर कविता में चिरन्तन ग्रमृत-प्रवाह बनकर बहती रहेगी।

### मेरा दृष्टिकोण

फिवता को जीवन की एक पिवत्र अनुभूति मानता हूँ, इसीलिए किवता में हृदय की जिन समस्त प्रेरणाओं का आकलन रहता है जो जीवन के नैतिक घरातल को अधिक से अधिक ऊँचा उठा सकती हैं। यह पिरिस्थित किस भाँति हृदय में उपस्थित होती है यह तो में नहीं जानता किन्तु जैसे ही किवता लिखने बैठता हूँ वैसे ही समस्त भावनाएँ ऐसे केन्द्रबिन्दु में सिमट जाती हैं, जिसमें कण्ठ का स्वर गूंजता है, जीवन की स्वस्थ संवेदना की पिरिध स्वयमेव निर्मित होती है और तब उसका लक्ष्य चाहे आध्यात्मवाव की ओर हो चाहे लौकिक जीवन के पिवत्र सौन्दर्य की ओर हो। सौन्दर्य की पिवत्रता अन्ततः आध्यात्मवाद की ओर ले जाती है, ऐसा मेरा अनुभव है। यही कारण है कि मेरी रचनाएँ जहाँ भावपक्ष में किसी पिवत्रतम अनुभूति का बीजवपन करती हैं वहाँ कलापक्ष में वे स्वयंमेव लिलत शब्दों की सृष्टि को। में भी यह नहीं मानता कि भावपक्ष में मेरी रचनाएँ जीवन की अधिंत्य गहराइयों का अवगाहन करती हैं, पर यह मैं भली भाँति जानता हूँ कि जो बात भी मेरे हृदय से निकलना चाहती है वह स्पष्ट और पूर्णिमा की ज्योत्स्ना की भाँति निर्मल होती है। यह कोई अहंवाद नहीं है क्योंकि आलोचना के क्षेत्र में कुछ अनुभव रखने के कारण में स्वयं अपनी रचनाओं को उनके निर्मत हो जाने के बाद आलोचना की तीखी कसौटी पर कस लिया करता हूँ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि जीवन के क्रम में घटित होने वाली घटनाश्रों से मेरा लगाव नहीं के बराबर है। इस दृष्टि से लोग मुक्ते पलायनवादी भी कह सकते हैं किन्तु में यह अनुभव किया करता हूँ कि प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाएँ किसी समाचार-पत्र की सामग्री बन सकती हैं, मेरी किवता की सामग्री नहीं। सम्भवतः इसका कारएा यह हो कि में उस स्यूल में इतना विश्वास नहीं करता जितना सूक्ष्म में। यद्यपि स्यूल मेरे प्रतीकों का आधार अवस्य बन जाता है। में कुछ ऐसा समभता हूँ कि जिस तरह एक सुवासित पुष्पमयी लता भूमि से उत्पन्त होती है और बिना भूमि के लता की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, किन्तु भूमि ही लता नहीं है। उसी प्रकार स्थूल वस्तु-जगत से काव्य की सुवासित प्रेरणायें उत्पन्त होती है किन्तु वे प्रेरणायें स्थूल नहीं है यद्यपि उन्हें स्थूल का अश्रय है।

मेरा जीवन कुछ ऐसी स्थितियों से गुजरा है जिसमें घटनाएँ नहीं के बरवर रही हैं और यिव रही हैं तो उन्होंने मुक्त पर विशेष प्रतिक्रिया उत्थन्न नहीं की । संभवतः जीवन के संघर्ष मेरे सामने नहीं आये; सम्पन्न घर में पोषित हुआ, एम. ए. पास हुआ, तुरन्त नौकरी मिल गई इच्छान्सार कार्य करने का अवसर मिला, मित्रों से सहवयता प्राप्त की, जीवन में उत्साह और उमंग का में कुबेर बना रहा । वैनिक समस्याओं से जूकने का अवसर मुक्ते नहीं मिला और इसी करए यह

घटनाएँ मेरे सामने चित्रपट के कौतूहल की भाँति आयीं और चली गर्यों । शैंशव से ही मैंन देखा कि मेरा परिवार भित्तप्रवर्ण है, उसमें सांस्कृतिक श्राचार-विचार के लिए श्रविक सुविधा है, तुलसी श्रीर कबीर की भिक्त ने मेरे मन ग्रीर श्रन्तः करण का निर्माण किया है। ऐसी हिथित में रहस्य-बाबु के प्रति अनुरक्ति होना मेरा स्वभाव-सिद्ध श्रधिकार-सा रहा है। उसमें किसी प्रकार के आयास के लिए स्थान ही नहीं था। परिएामस्वरूप काच्य-जीवन के कूछ समृद्ध होते ही मेरी रुचि निसर्गतः रहस्यवाद की श्रोर श्राकृष्ट हुई श्रोर तब से अब तक जो रचनाएँ मैने लिखी हैं, जो कविताएँ मैने तिखी है उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की ग्रावश्यकता मैने ग्रनुभव नहीं की। हिन्दी-काव्य के विकास में अनेक युग आये और चले गये। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के भी अनेक आक्रमण मुक्त पर हुए, मैंने सबको सुहानुभूति की दृष्टि से देखा । विविध काव्यगत दृष्टिकोशों ने मुसे लोकप्रियता का लालच भी दिया, किन्तु में ग्रपनी भाव-भूमि पर स्थिर रहा श्रौर जो श्रनुभूति प्राएतों में समा गई थी वह न निकल सकी ग्रौर न मैंने निकालने का प्रयास ही किया। यही कारए। है कि ग्राज भी जब मैं कविता लिखने बैठता हूँ तो अपनी परिस्थितियों को भूल जाता हूँ और स्थूल में निहित जो जीवन की रूप-राशि है; करा-करा में विखरी हुई पड़ी है उसकी रेखायें सँवारने लगता हूँ। मैं ग्रपनी चार कवितायें ग्रापके सामने रख रहा हूं। पहिली रचना है 'साधना के स्वर'। मैने कविता को साधना के रूप में ही समक्ता है और जीवन का अनन्त सौन्दर्य जिसका संगीत प्रारण में अनवरत गित से हो रहा है वह क्षरा करा में मध्रतर होता जा रहा है। संयोग में सुख है लेकिन संयोग की चेव्टा में ग्रानन्द है, क्योंकि इस चेव्टा में सुख की प्रत्येक किरएा करा-करा में समाकर प्रगतिशील होती हुई दिष्टिगत होती है। संभवतः इसी चेष्टा का नाम विरह है ग्रौर विरह जो मिलन का प्रयत्न है वह मिलन से प्रियतर है, इसमें कोई सन्देह नहीं। जीवन के अनुभव में किसी क्षए में उत्पन्न हुई पहि-चान प्रार्शों के लिए एक सुखद जीवन का निर्मार करती है, जो मिलन-बिन्दु विरह की रेखाओं के मिलने पर स्थित है वह कितनी सुखद स्मृतियों का कम्पन लिए हुए है ! उसी में उमेंगती हुई उमियों की ध्वनि कानों तक पहुँच जाती है। प्रेम की यह चरम-सापना जिसमें श्रिय की कथा जाग उठती है जीवन को ऐसी दिशा में खींच ले जाती है, जिसमें आनन्द की अनुभूतियाँ निवास करती हैं। यह अनुभृतियाँ अनेक प्रकार के रूपक ग्रहण करती हैं, वे चाहे शतदल के मधुर रंग हों, चाहे वैशिका के स्वर-सिन्धु हों, चाहे वीएगा के गूंजते हुए तार हों, यह सब प्राण की प्रभाती का ही स्वर ग्रहण करते हैं।

दूसरी कविता 'ग्रात्म-परिचय' है। अनेक वर्ष पहिले मैंने 'क्रिरण-क्रण' शीर्षक कविता लिखां थी जो सम्पूर्ण रूप मे ग्राध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित हुई थी जिसमें ग्रात्मा को परमात्मा रूपी वीपक का एक किरण-करण कहा गया था। उस कविता में चिन्तन-पक्ष प्रधान था। पिछले वर्षों की मार्ग्सिक प्रगति इस दृष्टिकोण को श्रनुभूति के क्षेत्र तक तो ग्राई ऐसा ज्ञात होता है ग्रौर उसी भावभूमि पर प्रस्तुत कविता का निर्माण हुग्ना। इस कविता में वही दृष्टि-विन्दु रेखाग्नों का रूप लेकर एक चित्र के रूप में स्पष्ट हुग्ना ज्ञात होता है। प्रेम की परिपूर्णता में ग्रात्मसमर्पण की स्थित है ग्रौर जब क्षितिज-रेखा के हट जाने से दो संसार एक हो जाते हैं तो दोनों में जो एक-रूपता होती है वही ग्रनेक-श्रनेक प्रतीकों से इस कविता में स्पष्ट हुई है। किन्तु कठिनाई यह है कि ग्राग की उच्णता प्राप्त कर कोयेला ग्राग का रूप तो बन जाता है पर ग्रन्ततः वह कोयला ही तो रहता है जो क्षण-क्षण में भस्म होता रहता है। उसी भाँति यह जीवन ग्रध्यात्म-किरणों से ग्रालोकित होते हुए भी अन्ततः जीवन ही तो है जो क्षण-क्षण में ऐन्द्रिकता के प्रभाव से मुक्त होना चाहता है। तभी

तो हृदय-वीए। का तार घटनाओं की चोट से टूट तो जाता है। किन्तु उसकी संगीत-लहरी गूंजती रहती है; हृदय का पृष्प सुख तो जाता है परन्तु उसकी सुगन्यि दिशाओं को परिव्याप्त किये रहती है; जीवन मृत्यु की गहराई में डूब तो जाता है; किन्तु उसकी प्रेरए।यें मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करती हैं। इस जीवन के क्षरा बीतते चले जा रहे हैं, किन्तु उनके बीतने की श्रवधि जैसे-जैसे कम होती जाती है वैसे-दैसे उसकी मादकता और भी बढ़ती है। यह जीवन किस ग्रन्थि से बैंघा हुश्रा है यह श्रज्ञात है तभी तो चाहते न चाहते हुए यह सांसे जाने किस संकेत से रात-दित चलती रहती हैं श्रीर जीवन की यह दीप्त सौ-चार कठिनाइयों के शलभों से भक्तभोर दी जाती है, किन्तु बुभती नहीं हैं, जलती चली जा रही। जीवन की यही प्रेरए। संसार को बैभव सम्पन्न करती है और इसीलिए श्रष्यात्म-क्षेत्र की निराञ्जा जीते रहने का सबसे बड़ा श्राचावाद है।

्र तीसरी कविता असफलता की लकीरें हैं। यह कविता आत्म-विश्लेषण की संवेदना लिए हए है। जब जीवन गन्तन्य पर पहुँचने की अनवरत चेघ्टा करता हुआ भी इन्द्रियों के द्वार पर एक जाता है और गत साधना पर दृष्टिपात करता है तो उसे चारों ग्रोर ग्रपूर्णता ही ग्रपूर्णता दिखाई देती है। उस समय भविष्य के कोड़ में अनंग की भांति छिपा हुआ भाग्य जीवन का परिहास करता है और जीवन के शिवत्व पर अपने शिवतशाली वारा का प्रयोग करता है। करुल-पथ पर चलता हुआ हृदय का रथ बार-बार विपत्तियों की खाइयों में धंस जाता है श्रीर विवेक का संचालन सुत्र ढीला पड़ जाता है। किन्तु न जाने प्रकृति ने जीवन में कितनी प्रेराणाएँ भर दी हैं, यह छोटा-सा अंकूर भु-गर्भ के अन्धकार में कौन-सी जीवन की ज्योति छिपाये हुए है जो मिट्टी और पत्थरों से लड़ता हुआ प्रपने प्रार्गों की सुगन्धि छोटे से पुष्पों में बटोरकर पृथ्वी पर निकल ग्राता है और सर्य की किराों का श्रभिनन्दन स्वीकार करता है। उसी प्रकार यह साँसें बारबार वाहर निकलती हैं, किन्तु भ्रान्ततः उनको जड़ कितनो गहरी है कि वे भ्रयनो शक्ति संप्तार में बिखराकर भी बारबार निकलने के लिये आतुर रहती हैं और कभी शीतल और कभी अध्या बनकर संसार में मुख-दुख का सन्देश बाँटती रहती हैं। इनकी शक्ति पर मुभे विश्वास है, इशीलिए यह ग्रसफलता की लकीरें ग्रागे चल-कर जिस चित्र का निर्माण करती हैं वह चित्र जीवन के बैभव का है। मिरतब्क के छोटे से कोष में स्मितयों के अयाह सागर लहराते हैं और जीवन की क्षीए किरए। भविष्य की सम्पूर्ण कला बनना चाहती है। इसीलिए तो में जीवन को नहीं मृत्यु को क्षराभंगुर मानता हूँ; और जीवन एक शाध्वत विधान है जो मृत्यु के पहिले भी है और बाद में भी। भले ही इस विस्तृत पथ में मेरी गति श्चल-चरण की भाँति एक क्षरा भर को स्थिर रहे, किन्तु पैर आगे बढ़ाने के लिये भी तो चरण को स्थिर होना पड़ता है, इस स्थिरता में भी तो गति है और प्रगतिशील होने का श्रमीय मन्त्र।

चौथी कविता है 'जागरए-गीत'। में प्रकृति को आज्ञावाद का सबसे बड़ा केन्द्र मानता हूं। कीट्स ने भी 'श्रो टु नाइटेंगेल' में कहा है—"वाक श्रास्ट नाट वार्न कार खेय, श्रो इमार्टल वर्ड नो हंगरी जेनेरेशन्स, ट्रेंड दी डाउन"।

उसी तरह प्रकृति का प्रत्येक पुष्प श्रमर है; व्यव्हि-रूप से वह भले ही मुरफा जाय, परन्तु समिद्धि-रूप से वह श्रमर है, उसकी परम्परा श्रमर है। इसलिए यदि मनुष्य श्रमरत्व चाहता है तो वह प्रकृति के समानान्तर बन जाय। यदि विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाय तो मनुष्य भी तो उसी गणित से प्रशासित है जो गणित प्रकृति श्रपने कोड़ में छिपाये हुए है। नाटक के बीज, बिन्दु, पताका, प्रकृति, कार्य की भांति प्रकृति का प्रत्येक श्रवयव सम्पूर्ण होता है और उसी भांति मनुष्य की इस प्रकृति के प्रत्येक कए। में एक स्वर है, एक तरंग है, मनुष्य श्रपने श्रहंवाद से श्रमुशासित होकर इस प्रकृति से दूर होना चाहता है और वह जैसे ही प्रकृति के नियमों से अलग होता है वैसे ही उसके विकास की गति एक जाती है। अतः विकासोग्मुखी जीवन के लिए प्रकृति का स्वभाव- प्रहृण करना मानव के लिए अनिवार्य है। जागरण-गीत में इसी प्रकृति के प्रतिविम्ब में मानव को साकार होने की आवश्यकता है। इसलिए कि मनुष्य प्रकृति का सबसे सुन्दर चित्र है, न जाने कितने परिश्रम से प्रकृति ने मनुष्य का निर्माण किया होगा, कितने पृष्पों की सुगन्धि, सुषमा और जीवन-शित्र को मिलाकर मनुष्य का निर्माण सम्भव हुआ होगा और मनुष्य इसका अनुभव नहीं करता; इसी जागरण में मनुष्य प्रकृति का अधिनायक है; मानवी सत्य सर्वोपरि है उसी में वह अनन्त शिवतयों का साथक बन सकता है और वह स्वयं पृथ्वी पर निर्माण का सूत्रपात कर सकता है।

मेरे मन में तो बहुत सी बातें हैं, किन्तु वह कही नहीं जा सकतीं। कहना भी चाहूँ तो शायद नहीं कह सकूँगा। भाषा तो भावना की ग्रभिज्यक्ति के लिय बहुत श्रोछा साधन है। इसीलिए अनेक बार अनेक रूपकों का आश्रय प्रहण करना पड़ता है और अनेक प्रतीक उस भावना की श्रभि-ध्यक्ति में सहायता पहुँचाते हैं, किन्तु वह भावना अपूर्ण ही रहती है। यह में सदैव मानता हूँ कि काव्य में अनेकानेक प्रयोग होने चाहिये, किन्तु सबका लक्ष्य यही हो कि जीवन में शिवत्व और 'सुरुचि की अभिवृद्धि कविता के माध्यम से हो। जीवन की अनुपम और अवित्रय सम्भावनाओं के लिये काव्य से बढ़कर दूसरा साधन नहीं है, किन्तु इसके प्रयोग के लिए कवि को लक्ष्य-सिद्ध एकलव्य होने की आवश्यकता है।

# नई पीढ़ी : नई कविता : दायित्व का प्रश्न

नई उम्र के किवयों को नई पीढ़ी में मान लेना जितना सरल है जतना ही किठिन भी है, स्योंिक साहित्य में कमिसन लेखकों की जमात को केवल उनकी कम उम्र की वजह से नई पीढ़ी नहीं कहा जा सकता । बुजुर्ग लेखक भी साहित्य की परम्परा में नई पीढ़ी के अगुम्रा वन सकते हैं भीर बने भी हैं। न ही ग्रतीत में पैदा होने से हर लेखक क्लासिक हो जाता है भौर न ही वर्तमान में जन्म लेने से हर लेखक नया बन सकता है। लेखक की श्रपनी उम्र साहित्य की परम्परा में नई-पुरानी पीढ़ी के चलने या बदलने, जन्म लेने या समाप्त होने का प्रमाग नहीं है। साहित्य में पीढ़ियाँ कृतित्व की उम्र के हिसाब से बनती और मिटती है। लेखक की उम्र से ज्यादा उसके कृतित्व की उम्र महत्त्वपूर्ण होती है। कृतित्व के अनुसार जब साहित्य में एक परम्परा अपनी पर्याप्तता ग्रसिद्ध कर देती है तब उसके स्थान पर दूसरी परम्परा ग्रा खड़ी होती है। नई परम्परा के बीज पुरानी परम्परा की ग्रपर्याप्तता में ही पनपते हैं। परम्पराग्रों के सूत्र इसी रूप में कहीं न कहीं ग्रापस में जुड़ जाते हैं। साहित्य में परम्पराग्रों के श्रान्तरिक ग्रीर बाह्य परिवर्तन नई-पीढ़ी को पैदा करते हैं। ये परिवर्तन केवल ऐतिहासिक परिस्थितियों के बदलने का प्रतिबिम्ब मात्र नहीं होते; बल्क जीवन ग्रीर जगत के विविध संक्तिष्ट सम्बन्धों की गतिशील पारस्परिक प्रतिकियाग्रों ग्रीर गहरे प्रभावों के परिगाम-स्वरूप प्रतिकित्या होते हैं।

इसलिए नई उम्र के सभी किंव किंवता में नई पीढ़ी की परम्परा में अपना स्थान नहीं बना पाते हैं क्योंकि केवल नई उम्र न तो नई चेतना का प्रमाए है और न ही कला और जीवन की जिंदल पिरिस्थितियों की नई माँग को समक्ष पाने की शर्त । हिन्दी में नई उम्र के म्रनेक किंव किंवता के रूढ़ रूप-विधान को शाश्वत मान कर विवेक-हीन और जीवन-बोध से शून्य भावुकता के मायाजाल से अभी तक अपने को मुक्त नहीं कर पाए हैं। उनकी कोरी भावुकता उनकी किंवता को 'बाक्स आफिस हिट' के ग्राम बाजारू फिल्मों या फिल्मो गीतों की तरह सरल और सस्ते मनों-रंजन की वस्तु बना देती है। और वे इस प्रकार की लोकप्रियता को सफलता मान कर अपने कला-विकास की तमाम सम्भावनाओं को कुंठित कर लेते हैं। कोरी भावुकता उस परिवर्तित जीवन सत्य को अनुभव और अभिन्यक्त नहीं कर सकती, जिसकी अदम्य आवश्यकता ने कला की पिछली पीढ़ी की क्षमता को अपर्याप्त सिद्ध कर दिया है। गीत नामक रचना में कुछ गिने-चुने रोमाञ्चक भावों में से किसी एक को कई अलंकार-चित्रों में उपस्थित करने का आवृत्ति-परक ढंग नई उम्र के किवयों में सरलता से प्रचलित हो गया है। वे इस सीमित परिधि में ही चक्कर काटने में ही अपनी सार्थकता समभते हैं। उनके गीतों का मीटर लाइट म्यूजिक की धुनों पर खड़ा होता है।

साकि वे उसको किती-न-किसी तरन्तुम में गा सकें ध्रौर यह लिद्ध कर सकें कि इनका गीत भेय है। लेकिन क्या भावुक तुकान्त पद्य 'लाइट स्यूजिक' की गेयता पाकर गीत-काव्य बन सकता है ? क्या ग्रावृत्ति-परक ढंग एक गीत को एक किता बनाने की क्षमता रखता है ? क्या इन गीतों का संगीत ग्रावे स्वर-संकेतों से भाव-संकेत भी पैदा करता है ? क्या ये गीत 'निराला' के काव्य-संगीत की परम्परा के उत्तराधिकारी हैं ? इस विषय में 'निराला' के गीत बहुत महत्त्वपूर्ण हैं ग्रीर उनके लिए शिक्षाप्रद हैं, जो भावुक तुकान्त पद्य के ग्रावृत्ति-परक प्रकार को गीत समक्ष बेठे हैं।

दूसरी ग्रोर काव्य-संगीत विशेषतः संगीत को श्रीधक महत्त्व देने वाले किव हिन्दी-भाषा में ही संगीतात्मक क्षमता का ग्रभाय मानकर बंगाली की श्रोर देखने लगे हैं। हिन्दी का व्याकरण ही उन्हें संगीत-विरोधी लगता है श्रीर इसलिए वे जनपदीय बोलियों श्रीर श्रन्य प्रान्तीय भाषाश्रों की संगीत-परक विशेषताश्रों को लाने के लिए श्रयनी भाषा को ही विश्वत करने को तैयार हैं। वे यह नहीं देखते कि क्या बात है कि समान-कारक चिन्ह होते हुए भी उर्दू -काव्य में संगीतात्मकता क्यों पैदा हुई, जब कि उर्दू श्रीर हिन्दी एक-ही खड़ी बोली का विकसित रूप हैं? प्रत्येक भाषा का शब्द-संगीत श्रलग होता है; यह संगीत भाषा में व्यवहार-परम्परा के माध्यम से लोक-मानस के भावों की स्वर-श्रथंमयी सतत पड़ने वाली प्रतिद्यवियों से पैदा होता रहता है, काव्य में भाषा-संगीत के इस निचोड़ को प्रतिब्वत करने ही गीत-काव्य को नए जीवन-सत्य का वाहक बनाया जा सकता है। गीतकारों को गीत को कोरी भावुकता से मुक्त करने के लिए एक ग्रोर शब्दों के स्वर-प्रथंमय संगीत को भाषा के संगीत से ग्रहण करना होगा श्रीर दूसरी श्रीर नए-जीवन-सत्य को मुखरित करने की उसकी श्रपर्याप्तता को भी समक्षना पड़ेगा।

इस तरह के गीतों की भपर्याप्तता का भाव मुक्त-छन्द के शाग्रह का एक प्रवल कारण वन गया। मुक्त-छुन्द का ग्राघार भाव का वेग ही है। प्रजातन्त्र के मुक्तभाव ने वाल्ट ह्विटमैन को ब्रोजस्वी निर्भीक विचारों के लिए मुक्त-छन्द के पथ पर डाला था। दूसरी ब्रोर मुक्त-छन्द को ग्रस्वस्य मानसिकता के जटिल उदगारों की छाया में प्रतीकवादी और श्रतियथार्थवादी कवि-कला-कारों ने ग्रराजक रूप से विकसित करने का प्रयत्न किया। भविष्यवादी मायकोवस्की की सक्त-भावना की व्यंगोक्तियों को मुक्त-छुन्द के माध्यम से ही प्रभावशाली ग्रिशिव्यक्ति मिली। बंगाली में रवीन्द्रनाथ ने श्रौर हिन्दी में 'निराला'ने मुक्त-छुन्द की रचना की परस्परा की ग्रागे बढाया। 'निराला' ने श्रपनी छन्द-रचना के स्राधार वैदिक छन्दों तक में लोज निकाले थे। निराला ने स्वर-संकेतों से मुक्त-छन्द में आरोह-अवरोह और प्रवाह पँदा करने का साहितक सफल प्रयास किया। आज हिन्दी में अनेक दूसरे नये कवि भी मुक्त-छन्द के प्रयोग से नये जीवन सत्यों को काव्य-रचना में मुखरित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुक्त-छन्द-रचना से सबसे बड़ी बात यह हुई कि भाषा की संगीतात्मक विशेषता को नज़दीक से समका गया ग्रीर गद्य को भी काव्य के अनुकृत बल्कि श्रिभव्यक्ति के लिए ग्रधिक उपयोगी भौर कलात्मक बना दिया गया। मुक्त-छुन्द ग्रपनी घराजकता की ग्रवस्था को पार कर चुका है ग्रौर ग्रब वह स्वयं एक सन्तुलित लय ग्रौर संगठित प्रवाह के अन्तर्गत विकसित हो रहा है और आज मुक्त-छन्द-रचना का अर्थ छन्दहीन रचना कवापि नहीं है; बल्कि नये छन्दों के निर्माश के लिए मुक्त-छन्द ने कवियों का पथ प्रशस्त कर दिया है। इसके विवरीत, मुक्त होने के कारण मुक्त-छन्द की सीमाश्रों को समभाना कठिन भी है; ग्रीर विशेषतः पुराने छन्दों से इस छन्द का लय-संतुलन ज्यादा जटिल है। परिरणाम

यह है कि जो नये किंव इसे सरल समक्ष कर कोरा गद्य लिख देते हैं वे मुक्त-छ्न्य को बदनाम करते हैं। ग्रसंबद्ध भाव-चित्रों को छोटे-बड़े वाक्यों के दुकड़ों में संकलित कर देने भात्र से मुक्त छन्य नहीं बन जाता है। मुक्त-छन्य केवल एक प्रकार नहीं है। गहरी प्रनुभूति, सजग दृष्टिकोश श्रीर तीज्ञ जीवन-बोध जिस भावोद्गार के वेग को वौद्धिक संतुलन के साथ जो एक मुक्त लय-भय छप प्रदान करते है वह मुक्तच्छन्य का सहज रूप है। श्रीभव्यक्ति-प्रकार के श्रराजकरूप को, जो मुक्त-छन्य या किसी भी छन्य-विधान में प्रश्रय देते हैं, उन पर दुरुह्ता श्रीर कृत्रिमता का आरोप लगाया जाना स्वाभाविक है।

इन प्रकार-भेदों से ऊपर प्रमुख समस्या ग्राज के किव के सामने यह है कि उसकी अनुभूति की सीमा में जीवन-जगत की जिटल परिस्थितियों का वह यथार्थ कैसे समाए; जो उसकी कला-वार्गा में ध्वितत होकर लोक-मानस को भनभनाने में सहज समर्थ हो ? वह कैसे ग्रसाधारण अनुभूति को साधारण ग्रर्थात प्रेक्शीय कलात्मक बना सके ? विशेषतः हिन्दी के नये किवयों के सामने यह एक चेतावनी-भरा प्रकृत है । क्योंकि छायावादी किवता का युग समाप्त हो गया है, स्वयं छायावादी किवयों की शैली एक सीमा पर आकर ग्रपना चमत्कार खो बैठी है । ग्रीर यह भी सत्य है कि छायावादी किवता हिन्दी की श्रेष्ठ किवता रही है ग्रीर ग्राधुनिक हिन्दी-किवता के ग्रायूत छायावादी ही हैं; फिर भी यह स्पष्ट है कि छायावादी काव्य-शैली ग्रव नया चमत्कार दिखाने में ग्रसमर्थ है । इस शैली की भाषा ने ही स्वयं उसको ग्रागे बढ़ने से ग्रव रोक दिया है ग्रीर नये किवयों की भाषा एक नया रूप ग्रस्तियार कर रही है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों, समास-पूर्ण पदों, ग्रन्वय से समभ में ग्राने वाली वाक्यावित्यों की ग्रिधिकता को उतना स्थान नहीं रह गया है जितना छायावादी किवता में था । स्वयं 'निराला' जैसे छायावादी किव ने नये भाषों की ग्रीभव्यक्ति के लिए 'नये पते' की रचनाग्रों में छायावादी भाषा के मोह को तोड़ दिया है, इसी तरह पन्त के 'पल्लव' ग्रीर 'ग्रास्था' की भाषा में ग्रन्तर है ।

छायावाद के इस ह्यास के बाद महत्त्वपूर्ण काव्य-रचना का दूसरा नया रूप ग्रभी हिन्दी में :पष्ट नहीं हो पाया है। प्रत्येक नया कवि, जो सजग और विवेकशील है और साथ ही कला के वामाजिक दायित्व को महसूस करता है साधाराीकरा की समस्या से चिन्तित है। इस समस्या हो सुलक्ताने के निमित्त वह विदेशी कवियों से परामर्श करने के लिए भी मानसिक साहित्य-यात्राएँ करता है और दूर के चमत्कारों से प्रभावित होकर हिन्दी में नया चमत्कार करना चाहता है। वह रुज़रा पाउण्ड के पास जाता है और टी० स्नी० इलियट से सलाह माँगता है। कुछ कान में गुरु-मंत्र भी लेने पहुँच जाते हैं। किन्तु बावजूद अर्पनी कला-सिद्धियों के ये दूर देश के कवि हिन्दी कविता पर सीया प्रभाव नहीं डालते हैं और जिस ढंग की कविता प्रथम महायुद्ध के बाद अशान्ति और शंका के विश्वासहीन भाव से इन कवियों ने लिखी थी वह पूरवर्ती शैलियों की कई विशेषताश्रों से ब्रनुप्राि्गत थी और उसकी क्लिब्टबोधता भी गुरा मानी गई। टी० स्नि॰ इलियट का 'दी वेस्ट लैब्ड' सन् १६२२ में युद्धोत्तर कविता के प्रतिनिधि रूप में प्रकाशित हुया था। इलियट ग्रपनी कविता में रईसों के सिंहासन पर बैठकर इन्सानियत को देखने का प्रयास करता है, वह वस्तूनमुखी होकर भी श्रन्त में दान, दयनीयता श्रौर नियन्त्रए। की वकालत करता है। विकृत छवि-चित्रों की नए प्रतीकों के माध्यम से उपस्थित करने में ही इन कवियों ने अपनी विशेषता दिलाई श्रौर समाज में नए जीवन की सम्भावनाओं पर पर्दा डालने की एक प्रकार से कोशिश की है। वे भी एक प्रकार के भविष्य ग्रीर नई सम्भावना की ग्रीर संकेत करते है; लेकिन उनका ग्रनुमान जीवन की ऐतिहासिक परिस्थितियों के ब्यापक यथार्थ पर आधारित न होकर भय और आशंका के आथार पर खड़ा किया गया है।

नई हिन्दी कविता के लिए इन दूर देश के कवियों के कृतित्व से कुछ सीखने की भले ही मिल जाय लेकिन हिन्दी कविता का नेतृत्व उनका कृतित्व कदापि नहीं कर सकता, और दूर दूर के कवियों के तर्देशीय प्रयोगों को हिन्दी कविता की परम्परा और परिस्थितियों में सुधार के नुस्त्रे की तरह नहीं इस्तेमाल किया जा सकता । क्योंकि हिन्दी कविता की नई पीढ़ी की परिस्थितियाँ, सम-स्याएँ और सम्भावनाएँ भिन्न है। ग्राज भारतीय जीवन जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में से गजर रहा है, बहुत कुछ समान होते दूए भी, उनकी वैसी ही प्रतिक्रिया यहाँ के जन-मानस श्रीर जीवन-जगत पर नहीं होती है जैसी पाश्चात्य देशो में होती है। युद्ध, श्रीर शान्ति, शोषएा श्रीर श्रत्याचार की प्रतिक्रिया पूर्व और पश्चिम में एक-सी नहीं हो रही है, यह स्पष्ट है। इसलिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी जीवन-बोध, ग्रौर विश्व-बोध की सीमाएं भी बदल गई हैं। भारतीय जीवन में बावजुद श्राधिक शोषरा-जन्य मानसिक पतन के एक विशेष प्रकार की नैतिक उदाल मानवीय भावना गुँजती रहती है, जो साम्राज्यवाद, पूँजीवाद, श्रीर श्रव तमाध वादों का, जो गनुष्य के विकास की सम्भा-वनाओं को रुद्ध करते हैं, किसी न किसी रूप में विरोध करती है। इस उदात्त नैतिक जीवन स्वर की चेतना केवल रुग्ण-समाज के मानस-चित्रों की विकृत प्राकृतियाँ खींचने में नहीं दिखाई दे सकती है। उसके तिए नए किव को, अपने देश, अपनी परिस्थित, अपनी जमीन पर खडे होकर विश्व-जीवन के मर्म को समक्रना पड़ेगा— यह रास्ता कृतिकार का रास्ता है श्रीर दूसरा रास्ता श्रनुकृतिकार का रास्ता है।

श्राज केवल 'निज किवत्त केहि लाग न नीका' के श्राधार पर श्रपने को नया किव मानने के लिए दलबन्द साहित्यिक प्रयत्नों का जो सूत्रपात नई किवता के नाम पर हुन्ना है, उससे बचकर ही नई किवता श्रपने विकास की सम्भावनान्नों के मार्ग पर श्रागे बढ़ सकती है। साधारण जीवन से श्रसाधारण यथार्थ का चुनाव, उसको फिर नए सजीव सार्थक प्रतीकों के माध्यम से जन-मानस तक पहुँचाने के साधारणीकरण के कलात्मक प्रयास में ईमानदारी से लगकर ही नए किव नई किवता को नए युग-सत्य का सन्देशवाहक बना सकते हैं। इसके विपरीत किवता को किन्हीं संकीणं लीमान्नों में कैव करके रीतिकालीन प्रवृत्ति का नया संस्करण प्रस्तुत करना किवता में नयापन नहीं पैदा कर सकता है। हिन्दी किवता के नयेपन को सजाने सँवारने, श्रीर सजीव बनाए रखने का उत्तरदायित्व उन सभी नए किवयों पर है, जो कला श्रीर जीवन के प्रति जागरूग वृद्धिकोण रखते हैं श्रीर ईमानवारी से कला-सावना के प्रथ पर श्रग्रसर है, फिर चाहे वे मुक्त-छन्द में श्रपने को प्रगट कर सर्के चाहें गीतों की तान में। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन कला-रूपों श्रीर काव्य-परम्पराग्नों की पर्याप्तता श्राज श्रसिद्ध हो गई है, उनसे ग्राग ही हमको कदम उठाना होगा, पीछे नहीं।

श्रागे कदम बढ़ाने का श्रर्थ यह नहीं है कि परम्परा के जिन श्राधारों पर हिन्दी किवता का नया रूप नये कला-पर्थों का निर्माण कर रहा है, उन श्राधारों की शिल्पकारियों श्रौर विशेषताश्रों को जान-बूक्कर फैशनपरस्ती में त्याज्य घोषित किया जाय; लेकिन साथ ही सम्प्रति की श्रदम्य श्रावश्यकता श्रौर भविष्य की उदात्त सम्भावना को यथार्थ रूप से श्रिभ्यक्त करने में यदि विगत की कुछ विशेषताएँ नए कला-संस्कार के पथ में रोड़ा बनकर श्राती हैं तो स्वाभाविक है कि उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा; बल्कि तोड़ना भी पड़ेगा। नई किवता का स्तर ऊँचा करने के लिए तथाकियत गीतकारों को सस्ती लोकप्रियता से श्रौर मुक्त-छन्दकारों को कृत्रिम दुरूहना तथा लोक के प्रति

उपेक्षा के बुर्जुया संस्कार से ऊपर उठना होगा। नई कविता लोक-मानस की तृष्ति तनो कर सकेगी जब कि वह प्रेषर्णीय भी हो और साथ ही कला के नव-विकास के साथ-साथ लोकएचि का संस्कार करती चते । केवल लोक-मानस की क्षाणिक तृष्ति करने वाली कविता को सफल समफकर जनवादी वताना जन-जीवन के सांस्कृतिक विकास की सम्भावनाओं को रुद्ध करना है और इस तरह सस्ती लोकप्रियता का मार्ग जन-विरोधी मार्ग है। इसमें शक नहीं कि लोक-मानल की तिप्त के साथ-साथ कला का नया विकास करना और उसके अनुसार ही लोई-मानस के कला-प्रिय संस्कारों को उन्नत बनाते चलना जटिल श्रीर कठिन कार्य है; लेकिन नई कदिता श्रीर नई पीढ़ी दे सामने सबले बड़ा दायित्व यही है। इस दायित्व की गम्भीरता की ईमानदारी से अनुभव करने पर स्पब्ध हो जाता है कि जो नये कवि अपनी कविता की कृत्रिमता और दृष्हता तथा जीवन-विरोध बार्शनिकता का ग्रीचित्य समय की परिस्थितियों में खोजते हैं भीर कहते नहीं थकते कि परिस्थितियां का प्रतिबिम्ब ही उनके मानस पर ऐसा पड़ता है कि इक़हता और कृत्रिमता ही उनकी नई कविता के गुरा हैं, तो वे स्वयं अपनी कला-अअवता और जन-विरोधी वृर्जुआ फैसनपरस्ती का नंगा रूप सामने रखकर अपनी उत्तरदायित्वहीनता के प्रति क्षमा की भीख-सी माँगते दिखाई देते हैं। यह एक बयनीय स्थिति है और इस स्थिति से सुकत होने का एक ही मार्ग है कि ईमानदारी से वे अपने दायित्व को श्रनुभव करें। नई कविता के विकास भीर निश्चित रूप-निरूपए। की तमान सम्भावनाएँ नई पीड़ी का अपने दायित्व के प्रति ईमानदार रहने पर निर्भर करती हैं ?

## रहस्य-उद्घाटन

यह रहस्य-उद्घाटन-रत मन, यह ग्रसफल जन, यह संश्लथ तन, हिय में यह ग्रम्बर-विहरण रण, यह टटे उड्डीयन-साधन!

#### ( 8 )

पंख नोच पटका मानव को, किसी खिलाड़ी ने घरती पर, पर होती रहती है उसके, अन्तर में पंखों की फर-फर, पृथिवी माता ने पहनाईं उसे बेड़ियाँ आकर्षण की, और किसी ने सुलगा दी हैं हिय में चिनगी संघर्षण की, परवश है, पर चाह रहा है यह करना रहस्य-उद्घाटन, यह आकुल मन, यह अति लघुजन, पंखहीन यह, यह संश्लथ तन!

#### ( ? )

निगड़-बद्ध मानव के युगपद, पाश-बद्ध मानव के युग भुज; ग्रौर सतत, श्राकान्त किये है उसे एक श्रिभशाप-ताप-रुज, जिसे मेदिनी ने जकड़ा है, तुच्छ समभता जिसे प्रभंजन— ग्रौर नियति ने डाल दिए हैं जिसके रोम-रोम में बन्धन— उसी द्विपद को नील गगन ने भेजा है उड्डीन-निमन्त्रण! गूँज रही है उसके हिय में पंखों की सन-सन-सन-सन-सन!!

#### ( 3 )

मानव रहा न जाने कितने युग-युग लौं सोया-सोया-सा; नया हिसाब कितने युग से वह विचर रहा खोया-खोया-सा? किन्तु नींद में भी तो उसने देखे उड़ने के ही सपने! श्री' संतत विचरण में भी तो रहा खोजता डैने अपने!! नहीं पा सका है श्रव तक भी श्रपने पंख श्रौर अपनापन, यह रहस्य-उद्घाटन-रत-मन, यह श्रसफल जन, यह संश्लय तन!

#### (8)

क्या जाने कितनी लम्बी है उसकी यात्रा की पगडंडी? क्या जाने कितना कर ग्राया मार्ग-क्रमण ग्रब तक यह दंडी? नित देशाटन, सतत परिव्रजन, संतत चलन, दिग्भ्रमणक्षण-क्षण, सतत ग्रतन्द्रित निमिष-गणन यह, यह दिक्काल-संकलन क्षण-क्षण, यही रहा है मानव का क्रम, यही नियति का है रेखांकन! यह रहस्य-उद्घाटन-रत-जन, कर-कर भ्रमण हुग्रा संश्लय तन!!

#### ( 火 )

पीछे मुड़कर कौन निहारे कितनी दूर ग्रा चुका मानव? करता है स्वीकार गणित भी इस दिशि ग्रपना पूर्ण पराभव! ग्रागे की भी क्या गिनती हो जहाँ, सकुचते हैं मनवन्तर? जहाँ ब्रह्म-दिन भी छोटे हैं, लघु हैं द्युति-वर्षों के ग्रन्तर!! इस महान दिक-कालार्णव में मानव करता सतत संतरण, यह रहस्य-उद्घाटन-रत-मन, यह ग्रसफल जन, यह संश्लिध तन!

#### ( & )

मानव की भोली में संचित हैं कितने ही कंकड़-पत्थर, जो कुछ मिला पन्थ में, उसने वह सब उठा लिया है सत्वर, यह सब संचित बोभ युगों का टाँगे वह अपनी लकुटी पर, भूका भार से चला जा रहा, नाप-नाप पथ-लीक निरन्तर ! इतने पर भी गूँज रहे हैं हिय में 'नेति-नेति' के ही स्वन !! यह रहस्य-उद्घाटन-रत-मन, सुन-सुन होता क्षण-क्षण उन्मन!!!

#### ( 9 )

मानव ने विसृष्टि लीला लखपूछा निज से 'कासा ? कोऽहं'?? मानव अपने अन्तस्तल में निरख, कह उठा 'साहँ ! सोऽहं' !! इस 'कोऽहं ? सोऽहं' की अब तक रार मची है अन्तस्तल में, 'नेति' और 'इति' जूफ रही है मानव के इस हृदय-विकल में ! यह रण व्यस्त कर रहे उसके रोम-रोम, श्रोणित के कण-कण, है रहस्य-उद्घाटन-रत-मन, यद्यपि है संश्लथ मानव-तन;

#### (5)

जगत-रूप हृदयंगम करने कहाँ-कहाँ दौड़ाई निज मित ! कितनी प्रखर साधना उसकी, म्रति प्रचंड विज्ञान-ज्ञान-रति !! एक-एक कर दूर हटाए प्रकृति-नर्तकी के अन्तर-पट, किन्तु ग्रभी तक इतने पर भी मिटा न रंच यवनिका-संकट ! परदे में हो रही प्रकृति की नृत्य-चिलत पाजन की भन-भन!! यह रहस्य-उद्घाटन-रत-जन, सुन-सुन होता क्षण-क्षण उन्मन!!!

(8)

लीलामयी प्रकृति मानव से खेल रही है थाँख-मिचौनी, थाँ मानव है, अपिहित लोचन, जड़गुण-बद्ध, स्तब्ब, ग्रित मौनी! ऐसा खेल कि रहता ही है संतत दांव इसी मानव पर, मानव के शिर पर है मंडित जिज्ञासा अभिशाप, भयंकर। कहाँ जाय? किस दिशि यह भाँके? ढूँढ़े कहाँ? किसे यह क्षण-क्षण? यह रहस्य-उद्घाटन-रत-मन, यह ग्रसफल जन, यह संश्लथ तन!

( 80 )

कभी कुहुक भ्राई ग्रम्बर से, 'ढूँढ़ो' यों बोले सब उड्गण, मानव ने उद्ग्रीवी होकर उधर उठाए ग्रपने लोचन, इतने में 'ढूँढ़ो ! ढूँढ़ो !' के ग्राए स्वर पाताल ग्रतल से, मानव ने घबड़ा कर मोड़े, ग्रपने युग-दृग चिकत ग्रबल से, किन्तु उसी क्षण दिशि-दिशि गूँजा 'ढूँढ़ो! ढूँढ़ो!' का यह गुंजन, किधर निहारे किसको ढूँढ़े, यह बौराया-सा जन उन्मन?

( 22 )

बाहर तो, 'ढूँढ़ो-ढूँढ़ो' की सब दिशि यह गुंजार भरी हैं; पर, भीतर भी यही महाध्वित मन्थन-शील अपार भरी है; लखो चतुर्दिक वह पागल-सा आकुल मानव डोल रहा है, अपने युग-युग के यत्नों को निज दृग-जल में घोल रहा है; उसे दिखाई पड़ा, सभी दिशि, अपने हिय का संतत कंपन, यह रहस्य-उद्घाटन-रत-जन, भ्रमित हुआ हैं, है संश्लय तन;

( १२ )

यह गंभीर सृजनाणंव दुस्तर परम ग्रगम फेनिल चिर पंकिल ! लहराते जिसके ग्रन्तर में नित्य सनातन प्रश्न तिमिंगिल !! 'कुत ग्राजाता इयं विसृष्टिः ?' 'क इह प्रवोचत ?' ग्रहो 'वेद कः ?' 'ग्रस्याध्यक्षः परमे व्योमिन ग्रंग, वेद यदिवान वेदसः ?' ग्रपना मुख फैलाए ग्राए सम्मुख ये चिर प्रश्न पुरातन ! यह रहस्य-उद्घाटन-रत-जन, है संश्लथ तन, है ग्रति उन्मन!!

#### ( १३ )

यों बन ग्राई ग्रतिथि; मनुज के हिय में यह विदेशिनी पीड़ा, यों मानव ग्रपने को भूला, भूल गया वह ग्रपनी ईड़ा ! चिदानन्द-मय ग्रपनी सत्ता उसने ग्रपने से बिसराई; प्रश्नों की उलभन में पड़कर ग्रपनी क्पिदा ग्रौर बढ़ाई; किन्तु ग्रुँजा है मानव-दृग में ऊहा-पोह-व्यथा का ग्रंजन, ग्रतः रहस्योद्घाटन-रत-जन, है उत्सुक यद्यपि संश्लय तन;

#### ( 88 )

मानव की जिज्ञासा की है साक्षी स्वयं प्रकृति कल्याणी, युग-युग से हुंकारें करता चला आ रहा है यह प्राणी ! यह भीषण दिक्काल-प्रहर उस ध्वनि-ध्यान से चिर, कंपित है! लख मानव के यत्न निरन्तन प्रखर प्रभाकर भी स्तंभित है! देख-देख कर इस वामन को अमित चिकत हैं नभ-तारक-गण, यह रहस्य-उद्घाटन रत-जन, चला जा रहा है संश्लय तन;

#### ( १보 )

ग्रम्बर काँपा ग्रवनी काँपी, काँप उठे नभ के सब तारे, इस मानव की 'न-इति न-इति' सुन, सभी लोक-लोकान्तर हारे, काल केंपा, ग्राकाश केंप उठा, सुन-सुन इसकी 'न-इति' हठीली, सबने देखा, है मानव की ग्रीवा उन्नत, यदिप लचीली। इतिहासों के पन्ने भी हैं मानव का कर रहे संस्मरण, यह रहस्य-उद्घाटन-रत-जन, चला जा रहा है संश्लथ तन;

#### ( १६ )

कोटि-कोटि ज्योतिर्वर्षों तक फैला है विस्तार मनुज का, कहाँ-कहाँ तक पहुँच चुका है ग्रित तनु मन इसें द्विपद द्वियुज का! विस्तृत है इसकी लीला, लघु विद्युन्मणि से ब्रह्मांडों तक; इसके महाकाव्य की गाथा पहुँची है ग्रगणित कांडों तक! किन्तु पता क्या कितने गहरे, ग्रौर करेगा यह भ्रवगाहन? यह रहस्य-उद्घाटन-रत-जन, यह भ्रति उन्मन, यह संश्लथ तन!

#### ( १७ )

श्रमित ज्ञान भंडार युगों के यत्नों से संचित कर पाया, यह मानव निज रिक्त कोष को नाना रत्नों से भर लाया, जहाँ सभी दिशि इस ग्रग-जग के स्फुरणों में था केवल संश्रम जहाँ ग्रंध व्यस्तता मात्र थी वहाँ लखा इसने कारण-कम! निरलंकृता प्रकृति को इसने पहनाये नियमों के कंकण यह रहस्य-उद्घाटन-रत-जन फिर भी फिरता है नित उन्मन!

( १५ )

किन्तु पैठ गहरे जो भांका तो नियमितता हुई तिरोहित, केवल दैवायत भावना होने लगी पुनः ग्रारोहित; ग्रंशु स्फुरणकारी पदार्थ कुछ जग में मानव ने देखा है जिसे दीप्ति-सिक्तय तत्त्वों की श्रेणी में उसने लेखा है होता रहता इन तत्त्वों के ग्रणुग्रों का नित संघति-भेदन , इसे निहार पूछ उठता है; 'क्यों-क्यों' इस जन का उन्मन मन?

(38)

जिसे कराल काल मेटेगा श्रहो कौन-सा श्रणु विशेष वह ? क्यों संघति-भेदन होता है, क्यों होता है श्रणु श्रशेष वह ? इन प्रश्नों का नहीं दे सका उत्तर यह मानव विज्ञानी यादि च्छक श्रणु-भेदन लीला अश्रव तक नहीं किसी ने जानी कहो क्यों न श्रकुलाये मानव देख-देख यह पटावरण घन ? यह रहस्य-उद्घाटन-रत जन, पंख-हीन यह, यह संश्लय तन !!

( २० )

मानव ने विद्युन्मिणयों को देखा नयनों में ग्रचरज भर, मानो विश्व ग्रा गया सम्मुख ग्रपना मूर्त रूप ही तज कर; ज्योति-किरण तो थी तरंगमय, अब घनत्व भी हुम्रा तरंगी, मानों ऋण विद्युन्मिणयों में बना रही ब्रह्मांड अनंगी। लुप्त हो रहे हैं क्या जग से मूर्त-अमूर्त रूप के बन्धन? पूछ रहा है यह श्राकुळ-सा यह रहस्य-उद्धाटन-रत जन!

( २१ )

असन्तोष है इस मानव को सारे जग के इस सपने से, अरो' जग की क्या करे शिकायत, असन्तुष्ट है वह अपने से।

१-वीप्त-सिकय तत्त्व-रिडियो एक्टिव सबस्टेन्स, जैसे रेडियम इत्यावि ।

२-अणु-संघति-भेदन-डिस्इन्टीग्रेशन आफ एटम ।

३-- ग्रणु-भेवन लीला-स्पोन्टेनियस डिस्इन्टीग्रेशन ।

४-ऋरणविद्युत्मिण्यां-एलैक्ट्रोन्स विद्युत्करण जो अणुद्यों से भी सूक्ष्म है।

यह ग्राया है करने इतने ब्रह्मांडों का तत्त्व-निरीक्षण, किन्तु मिले हैं निपट ग्रधूरे उसे इन्द्रियों के यह लक्षण। इतने क्षुद्र, ग्रसंगत इतने, ये विज्ञान-ज्ञान के साधन! तब फिर क्यों न हृदय में खीभे यह रहस्य-उद्घाटन-रत जन?

( २२ )

श्रोत, चक्षु, रसना, स्पर्शन, मन, घ्राण केवल यह मानव, सुलभा रहा उलभने जग की, खोज रहा है ग्रचरज नव-नव, किन्तु साथ ही नई समस्या मानों उपजाता जाता है; एक प्रश्न सुलभा कि दूसरा उसके संनिधान ग्राता है। साँभ-भवेरे रहती ही है सम्मुख एक पहेली नूतन! यह रहस्य-उद्घाटन-रत जन उलभन में उलभा है प्रतिक्षण!!

( २३ )

जाना है जगरूप मनुज ने, इन लघु इन्द्रिय-उपकरणों से; कार्य और कारण की लड़ियाँ उसने गूँथी हैं स्मरणों से, पर, यथार्थता क्या है ? यह जो है केवल इन्द्रिय-संवेदन ?? पूर्वीत्तर का घटना-कम ही, है क्या कारण-कार्य-विवेचन ? ये प्रश्नाविलयाँ सिंदयों से करती हैं मानव-हिय-मन्थन, यह रहस्य-उद्घाटन-रत जन, यह संश्लथ तन, यह नित उन्मन;

( 28 )

ये इन्द्रियाँ कभी क्या देंगी हमको यथार्थता का परिचय ? नयनों से देखा है जिसको, है क्या वही वास्तविक निश्चय ? प्रकृति विलोकी जब आँखों से, तब क्या देखी! केवल भाँई!! तब अवलोकी इक छल-छाया! देखी बस केवल परछाँई!! दृश्य सत्य है तो सपना भी है यथार्थ का पूर्ण प्रकेतन ? यो विचार कर रहा युगों से यह रहस्य-उद्घाटन-रत-जन।

( २४ )

नयनों ने घनत्व देखा था, नयनों ने तारल्य निहारा, पर, मानव के गहन ज्ञान ने यह सब भेद मिटाया सारा, स्रब देखा कि जगत हैं केवल धन और ऋण विद्युत्कणिका-मय; स्रौ' विद्युन्मणियाँ भी ऐसी जिनका कठिन वास्तविक परिचय; ऐसी मणियाँ, होता रहता जिनका प्लवन बिना ही कारण; तब फिर कारण-कार्य तर्क का जन-हिय से हो क्यों न निवारण?

## ( २६ )

यों इन्द्रिय-गण की परिगणना, यों मन का घटना संक्लेण, हिय को जँचे अधूरे ये सब, ये जग के सब रूप-विशेषण ! किन्तु क्या करे ? थक कर बैठे क्या यह मानव हिय-हारा-सा ? अपनी भौतिकता को कैसे करे क्रियत यह बेचारा-सा ? भूतग्रस्त है जो, वह कैसे भौतिकता का करे उत्क्रमण ? यह रहस्य-उद्घाटन-रत जन, सोच रहा है यों ग्रपने मन;

#### ( २७ )

क्या है स्रोत ज्ञान का ? पूछा यों जब मानव ने अपने से, तो आई इक ध्वनि कि ज्ञान है केवल इन्द्रिय के कँपने से ! बोल उठा भौतिक विज्ञानी, हैं इन्द्रियाँ ज्ञान की साधन, इनके बिना कहो कैसे हो मानव का यह ज्ञानाराधन, मानव ने अपने स्वरूप के सुने तर्कमय ये सब प्रवचन, किन्तु तत्त्व-उद्घाटन-रत-जन, पा न सका सन्तोष शान्ति-धन!

#### ( २८ )

क्या हैं वे इन्द्रियाँ कि जिनने दिया ज्ञान-भण्डार अतुल यह ! क्या हैं केवल साधन ही, यों बोला मानव आकुल यह ! कहो, इन्द्रियों से ही केवल ज्ञान-नोदना कैसे जागी ? केवल यह उपकरण-समुच्चय कैसे बना ज्ञान-अनुरागी ? क्या विज्ञान-ज्ञान का होता है केवल इन्द्रिय-संवेदन ? पूछ रहा है आज अथक-सा यह रहस्य-उद्घाटन-रत-जन!

#### ( 38 )

स्रादि-मनुज ने लपट देखकर ग्राग्न बनाई सदन-लालिता! वह भी कौन प्रेरणा जिसने कहा: करो तुम विन्ह-पालिता? स्रादि-मनुज ने पशुगण देखे, उन्हें बनाया निज-अनुगामी ; वह क्या थी प्रेरणा कि जिसने कहा: बनो तुम इनके स्वामी? यह जो ग्रादि प्रेरणा हिय में, है यह भी क्या इन्द्रिय-स्पन्दन? स्थवा यह है ज्ञान ग्रभौतिक? पूछ रहा है यों जन-उन्मन!

#### ( 30 )

अपने को उपकरण-समुच्चय कैसे माने मानव-प्राणी ? जब कि विचार और चिन्तन की उसने पाई अमर निशानी

#### काव्य-बारा

मनुज कर रहा है घोषित यों : ग्ररे, नहीं हूँ भूत-संघ में ! मै हूँ सांग उपकरण-संयुत, पर फिर भी हूँ नित-अनंग में !! इसी नित्य प्राप्तव्य ध्येय की ग्रोर जा रहा है यह लघु जन, यह रहस्य-उद्घाटन-रत-मन, पंख-हीन यह, यह संश्लथ तन !!

#### 89

### सुभित्रानन्दन पन्त

# नव अरुगोदय

तुम कहते, उत्तर बेला यह,

मैं संध्या का दीप जलाऊँ!

तुम कहते, दिन ढलने को श्रब,

मैं प्राणों का श्रध्यं चढ़ाऊँ!

मेरा पंथ नहीं, मैं कातर

ज्योति क्षितिज निज खोजूँ बाहर,
रहा देखता भीतर, श्रब क्या

तथ्यों का कटु तम लिपटाऊँ!

मैंने कब जाना निश्च का मुख?

प्रथक् न सुख से ही माना दुख,
श्रंघकार की खाल श्रोढ़ श्रब

कज्जल में सन प्राण तपाऊँ?

कभी न निज हित सोचा क्षण भर वयों अभाव, क्यों दैन्य घृणा ज्वर अब क्या तारों के खँडहर में नग्न व्यथा की गाथा गाऊँ? देख दिवाकर को अस्तोन्मुख पंकज उर होता अंतर्मुख, युग-संध्या, तम-सिंधु, ह्लास-तट, स्वर्ण-तरी किस तीर लगाऊँ? मैं प्रभात का रहा दूत नित, नव प्रकाश संदेशवाह स्मित, नव विकास-पथ में मुड़ मैं अब क्यों न भोर बन फिर मुसकाऊँ?

जग-जीवन में रे ग्रस्तोदय, मैं मानसधर्मी, ग्रक्षय वय ग्राग्रो, तम के कूल पार मैं नव ग्रहणोदय तुम्हें दिखाऊँ ?

# बाहर-भीतर

यह छोटा सा घर का आँगन, जहाँ राम की अद्भुत माया कभी धूप है तो फिर छाया,---भाव-ग्रभावों का जग रेउन्मन ! अपने ही सुख-दुख से निर्मित गृह-कलहों वादों से कंपित, क्षण याशा नैराश्य प्रतिफलित चित्त-वृत्तियों का लघु दर्पण ! यहाँ उदय होकर दिन ढलता, जन्म-मरण सँग जीवन पलता, तुतलाता, घुटनों बल चलता, खेल-कूद, भर हास कल रुदन! सूरज चाँद,--दूब पर हिमजल, तितली, फूल, गूँज, रँग, परिमल, चिड़ियों की उड़ती-परछाँई, म्राते जाते विधि पाहुन वन !

डाली पर उड़ गाती कोयल, भर पड़ते आशा के कोंपल, ज्ञात नहीं, कब क्या हो जाए, सँग-सँग फिरते प्रलय औ ' सुजन! जीवन का चंचल यथार्थ छल. भरता रीता होता ग्रंचल, मधु पतभर खिलते कुम्हलाते, भोर-साँभ बिलमाते कुछ क्षण ! इस आंगन के पार राजपथ, चलता महत् जगत जीवन-रथ, दिशि-दिशि के कलरव कोलाहल उपजाते नित नव संवेदन ! दूर, मंजरित खुले क्षितिज पर नील पंख फैलाए ग्रंबर उड़ता उड़ता उड़ता जाता, विठा पीठ पर मानव का मन !

भू को ग्रंधकार का है भय, शिखरों पर हँसता ग्रहणोदय, युग-स्वप्नों की चाप सुनहली भरती उर में गोपन स्पंदन!

99

### रामधारीसिंह दिनकर

# चाँद और कवि

रात यों कहने लगा मुक्तसे गगन का चाँद, श्रादमी भी क्या अनोखा जीव होता है! उलक्षनों अपनी बनाकर आप ही फँसता, श्रीर फिर बैंचैन हो जगता न सोता है।

जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ? मैं चुका हूँ देख मनुको जनमते-मरते; ग्रौर लाखों बार तुभ-से पागलों की भी चाँदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। श्रादमी का स्वप्त ? हैं वह बुलबुला जलका, श्राज बनता श्रोर कल फिर फूट जाता है; किन्तु तो भी धन्य; ठहरा श्रादमी ही तो ! बुलबुलों से खेलता किवता बनाता हैं! में न बोला, किन्तु, मेरी रागिनी बोली, चाँद ! फिर से देख, मुफ्तको जानता है तू ? स्वप्न मेरे बुलबुले हैं ? है यही पानी ? श्राग को भी क्या नहीं पहचानता है तू ? में न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, ग्राग में उसको गला लोहा बनाती हूँ; ग्रोर उस पर नींव रखती हूँ नये घर की, इस तरह, दीवार फौलादी उठाती हूँ। मनु नहीं, मनु-पुत्र है यह सामने जिसकी कल्पना की जीभ में भी घार होती है; बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है।

स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, "रोज ही ग्राकाश बढ़ते जा रहे हैं ये; रोकिये, जैसे बने, इन स्वप्नवालों को, स्वर्ग की ही ग्रोर बढ़ते ग्रा रहे हैं ये।"

# दुर्पगा

जा रही देवता से मिलने ? तो इतनी कृपा किये जाग्रो। ग्रपनी फुलों की डाली में दर्पण यह एक लिये जाओ। आरती, फुल, फल से प्रसन्न जैसे हों, पहले कर लेना; जब हाल धरित्री का पूछें, सम्मुख दर्पण यह धर देना। बिम्बित है इसमें पुरुष पुरातन के मानस का घोर भँवर; है नाच रही पृथ्वी इसमें, हैं नाच रहा इसमें अम्बर। यह स्वयं दिखायेगा उनको छाया मिट्टी की चाहों की, ग्रम्बर की घोर विकलता की, घरती के ग्राकुल दाहों की।

ढहती मीनारों की छाया, गिरती दीवारों की छाया, बेमौत हवा के भोंके में मरती भंकारों की छाया। छाया छाया - ब्रह्माणी की जो गीतों का शव ढोती है, भुज में वीणा की लाश लिये श्रातप से बचकर सोती है। भाँकी उस भीत पवन की जो तूफानों से हैं डरा हुआ; उस जीर्ण खमंडल की जिसमें य्रातंक-रोर है भरा हुया। हिलती वसुन्धरा की भाँकी, बुभती परम्परा की भाँकी; श्रपने में सिमटी हुई, पलित विद्या अनुवरा की भाँकी।

भांकी उस नई परिधि की जो है दीख रही कुछ थोड़ी-सी; क्षितिजों के पास पड़ी पतली, चमचम सोने की डोरी-सी। छिलके उठते जा रहे, नया श्रंकुर मुख दिखलाने को हैं; यह जीर्ण तनीवा सिमट रहा, श्राकाश नया श्राने को है।

#### 00

#### उदयशंकर भट्ट

#### चला चल पड़ा

चला, चल पड़ा सौंस के पंख बाँधे, थका भी रुका भी, न पर हार मानी। हृदय में उमंगें तरंगित नदी-सी, प्रबल कामना-ज्वार भर बह रहीं थीं, नयनहीन गति श्री चरणहीन श्राशा, दिवस की किरण से कथा कह रही थी। नये स्वप्न ग्रॅंकुरा रहे थे हृदय में, नये गीत हर ताल पर चल रहे थे, नये भारवाही चरण पथ बनाते, क्षणों की सजग साँस में पल रहे थे, दिशाएँ हृदयहीन आकाश चंचल, दिवस मूक गतिमान् में चल रहा था, तिमिर से घिरा पंथ जग का मरण बंध, तन प्राण को घेर कर छल रहा था, चरण भी थके, पंथ निश्वास बोभिल, हिमालय ग्रड़े चल रही पर कहानी, चला, चल पड़ा साँस के पंख बाँधे, थका भी रुका भी, न पर हार मानी। मिला रूप ढलता गगन गर्ब-सा गत, छलकती सुरा चाँदनी में नहाया, प्रणय कोर गीला किये वासना की, धबुभ प्यास ने तृष्ति का दम्भ पाया, भटकता रहा पंथ में अन्त तक में,

न धुत्र ही मिला, लक्ष्य ही हाथ आया, मचलता रहा उग्र यौवन उफन कर, भ्रवधिहीन हर प्यास ने म्रा जलाया, जला में मगर कामना जल न पाई, निशा ने तिमिर स्वप्न में ला सँजोये, विवश कोर में नैन के ज्ञान भीगे, ग्रचल प्राण डूबे सभी स्वप्न खोयें, सभी दृष्टि-पथ में पड़े रोकते पर, रुके ये नहीं प्राण मेरे 'भिमानी, चला, चल पड़ा साँस के पंख बाँधे, थका भी रुका भी, न पर हार मानी। बहुत-कूछ सुना भ्रौ' सहा भी बहुत-कूछ. बहुत-कुछ कहा अनकहा भी अभी है, मिला जो नहीं अन्त है प्राप्ति का वह, बहुत-कुछ अदेखा अचाहा अभी है, उदिध है भतल चाह का, बाहु निर्वल, तलातल कहीं भी किनारा नहीं है, न है लक्ष्य वह जो जिसे लक्ष्य माना, सहारा मिला, वह सहारा नहीं है, उमड़ती घुमड़ती घटा घिर रही है, पवन से मचल चांदनी में बिहुँसता, बिखर जायगा फूल जी भर खिला जो, वही क्षण सही है जहाँ दे सका में,

किसी मूक को एक क्षण मुक्त वाणी। चला, चल पड़ा साँस के पंख बाँधे, थका भी रका भी, न पर हार मानी। दिवस चल रहा है, निशा चल रही है, उमगती उमगती उषा चल रही है, घटा घर पाती नहीं काल-जीवन, नियति की निरन्तर कशा चल रही है सभी स्वप्न पूरे न होते किसी के, यही भेद है स्वप्न में जागरण में,

घिसटते चरण कल्पना दौड़ती है,
यही भेद हैं चाह में ग्राचरण में,
स्जन ग्रो, मरण के तटों में गसी-सी,
ग्रतल प्राण जीवन-नदी बह रही है,
बनाई स्वयं दु:ख की ग्रंथियों में,
विवश चेतना वेदना सह रही है,
ग्रजय काल-पथ पर विषय के चरण
में चलूँगा मिले सिद्धि मेरी ग्रजानी।
चला, चल पड़ा साँस के पंख बाँधे,

थका भी रका भी, न पर हार मानी।

# श्वि : विवेक

स्वर्गंगा की रजत धार तारक समय उत्थित, मथित व्यग्र, हीरक सी मंजुल, कण कण वंजुल, लुलित लहर से-कल कल कल कल बरसी, सरसी प्लावित, ग्रस्थिर ग्रस्थिर जलकण भरे, भरे ग्राशाएं. घौत भाल पर, नग विशाल पर, हिमनग पर गिर बही, रही आ, अंक मयंकित, सित माला-सी, द्यतिबाला-सी। रवि की किरणों से विभाजित,

क्षीर नीर ले चली धरा की ग्रोर काटती कोर तटों के घोर शोर से कंपित गति ग्रयति नियति की-एक टेक-सी, नव जीवन ले, नव स्वप्नों की, नव विभवों की मंजरियों पर कुल काटती, पन्थ छाटती, हर हर हर हर-हरती खड़े भ्रड़े तर वल्कल, पल पल पल पल-चली, बनाती भली उतरती मूधर पर पन्था की अनुगति; चली इघर फिर, चली उधर फिर,

भूपर ग्राई, मैदानों में, खलिहानों में, रकी-भूकी, फिर उठी, वही फिर, नव स्वर घर्घर, ग्रीर साथ ले ग्रमम विशम से-निर्मम जडतर, अनघड तिरहो-ऊँचे नीचे-शिला-खण्ड ले, वज्र-दण्ड ले, ग्रपने भीतर लाई; जो टकराते जल प्रवाहसे, तट से, तलसे, ग्रतल वितल से. ऊँची-नीची राह-राह से, ः बहते बहते काल पारकर बहते ग्राये श्रौर बन गए गोल-भव्य ग्रनमोल, नये शिव छविकर सुन्दर। X श्रीर इधर मानव-मन-गंगा उठ उठ घर्षण से, काम कोध के, लोभ मोह के, किया-विकया चिन्तन-तट से, मानस द्वन्द्व धार मर्षण से, चलित मिथत विगलित मतिम्रम से

क्रमविक्रम से

मनमन्थन से नवस्वरूप ले प्राणहरा ले उद्धिफेन-सम उभर उभर ऊपर उठ आया हृदय हृदय करता अभिषेक-समुज्वल जीवन धन में, एक मार्गद्रष्टा स्रष्टा इस जग का, जन-जन के पथ का निर्माता महानाश से नर का त्राता, थेय और विशेय प्रेम के-मानव के ग्रतिश्रेय ध्येय के, उज्वल पावन जीवन में. अनमोल गोल, नव शिव सा सुन्दर, छविभर स्वर प्रतिरेक प्राण की मेख, समुज्ज्वल स्वयंविवेक । दोनों ही से हुआ विश्व-कल्याण, एक मन्दिर में बैठा भव के आकर, श्रीर दूसरा मन-मन्दिर में, स्वर्ग प्रसव करता मानव में भीतर-बाहर सभी विश्व में स्वर्ग ग्रीर ग्रपवर्ग।

#### भगवतीचरण वर्मा

# अजाने हैं !

चहल-पहल की इस नगरी में, हम तो निपट बिराने हैं--हम इतने अज्ञानी निज को हम ही निपट अजाने हैं। इसीलिए हम तुमसे कहते दोस्त हमारा नाम न पूछो, हम तो रमते-राम सदा के दोस्त हमारा गाम न पूछो! एक यन्त्र-सा जो ग्रदृश्य के हाथों से संचालित होता-कुछ ऐसा अस्तित्व हमारा दोस्त हमारा काम न पूछो ! यहाँ सफलता या ग्रसफलता--वे तो सिर्फ बहाने हैं, केवल इतना सत्य कि, निज को हम ही स्वयं ग्रजाने हैं!

(२)

पैरों में कम्पन है,

मस्तक पर शत-शत शंकाएँ हैं;

ग्रन्थकार ग्रांखों में,

उर में चुभती हुई व्यथाएँ हैं!

ग्रपनी इन निर्वलताग्रों का

हम कहते हैं—हमें ज्ञान है,

इसीलिए हम ढूंढ़ रहे हैं—

जो शाश्वत है, जो महान् है!

जितने देखें मिटने वाले—

जितने देखें मरने वाले—

जीवन श्रौ' निर्माण लिए जो प्रेम श्रकेला शक्तिवान् हैं! बुरान मानो जनम-जनम से, हम तो प्रेम-दिवाने हैं, इसी लिए हम तुमसे कहते, हम तो निपट बिराने हैं!

(३) एक जलन-सी है साँसों में, एक पूलक है प्राणों में, हमें नहीं कुछ भेद दीखता, कलियों में—पाषाणों में! कोमलता का प्रश्न सदा से "इन आँखों में कितना जल हैं?" भ्रौ' कठोरता पूछ रही है "मन में बोलो कितना बल है ?" हमें दूसरों से क्या मतलब ? अपने से उत्तर पाना है, उलभे-उलभे केवल हम हैं यह दुनिया तो सहज सरल है! पाप-पुण्य, यश-अपयश, सुख-दुख-जाने-पहचाने हैं। सब एक अकेले हम ही जग में, ग्रपने लिए ग्रजाने हैं!

(४)
नहीं किसी से हमको कटुता,
नहीं किसी पर क्रोध हमें,
नत-मस्तक श्रीहत कर देता,
ग्रपना ही ग्रवरोध हमें!

(x)

दास्त हमारी तरह विश्व के सब प्राणी हैं खोए-खोए, अरे हुँसे कब अपने मन से अपने मन से कब वे रोए? निरुद्देश्य-से, लक्षयहीन-से सब स्रभाव में भटक रहे हैं,

हम ममता लेकर आए हैं,
ममता देने आए हैं,
ममता वालों के बोलो,
कब अपने और पराए हैं?
इसीलिए हम तुमसे कहते
दोस्त व्यर्थ का नाम-गाम है,
हम फकीर युग-युग के हमको
बन्धन से क्या यहाँ काम है?

करुणा दया माँगते हैं बे अपनी-अपनी कथा सँजोए! देख चुके हम गिरते-लुटते, कितने महल-खजाने हैं, और इसी से हम कह उठते, हम तो निपट बिराने हैं!

कैसा संचय ? खाली हाथों ग्राना ग्रौर चले जाना है, धन-वैभव हो तुम्हें मुबारक ग्रपना दाना दोस्त राम है! भले हमें तुम मूरख समभो हम तो बड़े सयाने हैं, इस ग्रज्ञान भरी दुनिया में, हम भी बड़े ग्रजाने हैं!

### डा० रामकुमार वर्मा

# साधना के स्वर

संगीत में मधुर स्वर-लिपि विरह के गान की है। श्रनजानी कहानी एक रसमयी पहिचान की है। तार की भनकार शतदल मधुर स्मृति के खिले हैं। **उमँगती** सी ऊर्मियों प्राण दो बह कर मिले हैं। इस मिलन को तुम न कहना, यह कथा अवसान की है। ग्रनजानी एक कहानी, रसमयी पहिचान की है। के शून्य रन्ध्रों, वंशिका

मध्य स्वर के सिन्धु संचित। तरह यह शून्य सा, ग्रस्तित्व है अनुराग रंजित। कर्म में मेरी कुशलता, स्वर-संघान की है। सहज एक श्रनजानी कहानी, रसमयी पहिचान की है। राग प्रतिध्वनि में भ्रवशेष बस केवल व्यथा है। मूच्छित मूर्छना में, एक जग उठी प्रिय की कथा है। यह संताप स्वर में कही वरदान की है।

एक ग्रनजानी कहानी, रसमयी पहिचान की है। जब कि यह संगीत है तो, ब्यर्थ हे संसार-लेखा ! गूंजते से तार सी,

मेरी खिची है भाग्य-रेखा। क्योंकि छन्दों की प्रभा, केवल प्रभाती प्राण की है। एक . अनजानी कहानी, रसमयी पहिचान की है।

# आत्स-परिचय

प्रिय ! तुम्हारे किस सजोले, स्वप्न का ग्राकार हूँ मैं। जो तुम्हारे नेत्र में नत, है वही श्रृंगार हूँ मैं। एक ही थी दुष्टि जिसमें, सुष्टि मेरी मुस्कराई । थी वही मुस्कान जिसमें, हुँसी जाकर लौट आई। थी तुम्हारी गति कि जो, द्ख में सदा सुख बन समाई। भाग्य-रेखा क्षितिज-रेखा, बन प्रभा से जगमगाई। टूटकर भी नित्य बजता हूँ, नुम्हारा तार हूँ मैं। प्रिय! तुम्हारे किस सजीले, स्वप्न का श्राकार हूँ मैं। कौन-सा वह क्षण दिया, जो प्राण में अनुराग बीधे। कौन-सा वह बल दिया, अनुराग में भी आग बाँधे।

कौन-सा साहस दिया जो, भूमि के सब शाग बाँधे। भूमि-भागों के मुकूट पर, मुस्कुराता त्याग बाँधे। सूखकर भी जो हृदय पर, खिल रहा है हार हूँ मैं। प्रिय! तुम्हारे किस सजीले, स्वप्न का ग्राकार हूँ मैं। बहुत-सी बातें हुई अब, रात ढलती जा रही है। कौन-सा संकेत साँस चलती जा रही है। ग्रवधि जितनी कम बनी, उतनी मचलती जा रही है। दीप्ति बुभने की नहीं, वह ग्रौर जलती जा रही है। मृत्यु को जीवन बनाने का अमिट अधिकार हूँ मैं। प्रिय! तुम्हारे किस सजीले स्वप्न का आकार हूँ मैं।

वर्मा जो की इन कविताओं के विषय में पूर्वेष्ठें ६० पर उनका लेख 'मेरा वृष्टिकोरा' बुट्टका है।

## असफलता की लकीर

सारा ज्ञान, इस जग का तुम्हारा पद-रज कण भी बन न सका। जीवन का अन्तराल, दर्शन का क्षण भी बन न सका। कितने दिन ग्राए गए, श्राज उनकी समाधि पर श्रन्धकार। कितने सुख-दुख के धल के अतिथि बन चुके बार-बार। जीवन के कन्धों पर रखकर, शून्य भार। दूहरी साँसों का में ग्राज यहाँ तक ग्राया है, करने भविष्य का नव सिंगार। पर मेरे स्वर का सरस राग, प्रणयीका प्रण भी बन न सका। जग का सारा तुम्हारा पद-रज कण भी बन न सका। इन उथली स्मृतियों में मेरे, स्वप्नों के सागर लहराते। जो चित्र बड़े निखरे से थे, ने धूमिल से पड़ते जाते। में सोच रहा हूँ ग्रमर उषा के, रग इन्हें यदि रॅग पाते। मेरे जीवन-नभ Ħ. से नक्षत्रों के स्वर गाते । वह भविष्य का चन्द्र, म्राज की क्षीण किरण भी बन सका।

मेरे जीवन का अन्तराल, दर्शन का क्षण भी बन न सका। अपने ब्रत पर किन्तू मुक्तको मन पर विश्वास नहीं। जो पहले था उच्छ्वास आज, बह उर में है उच्छ्वास नहीं। मेरी साँसें कहने को मेरी, हैं पर मेरे पास नहीं। नभ विस्तृत है पर किसी हृदय का, कभी बना ग्रविवास मेरा जीवन इन चरणों में त्रिय! ग्रमर मरण भी बन न सका। इस जग का सारा तुम्हारा पद-रज कण भी वन सका। हाँ, मृत्यु यहाँ क्षण-भंगुर है, जीवन है निन शाश्वत विधान। है जागृति दोनों ग्रोर स्वप्न जुड़ गया है महान्। मेरे सुख-दुख के शशि-रिव हैं, जो गति का ही गा रहे गान। इन सबको मैं क्या जानुंगा, जब अपने को पाया न जान। पथ विस्तृत है, सम्मुख में ग्रचल चरण भी बन न सका। मेरे जीवन का अन्तराल, दर्शन का क्षण भी बन न सका।

# जागरगा-गीत

प्रकृति के प्रतिविम्व में, मानव! ऋरे, साकार बन। सत्य का स्पन्दन हुआ, पहले हृदय में प्राण जागे। खिल उठी तेरी अरुणिमा, रवि-उदय के बहुत आगे!

दिवस के संगीत का गुंजा, हभा तू तार बन । प्रकृति के प्रतिबिम्ब मानव ! ग्ररे, साकार बन। ये दिशायें नेंह नहीं. तेरे सघे संकेत गहरे। भुक गया श्राकाश उत्थान के तू शब्द कहरे! विश्व-पिण्डों को उठाने. लिये संसार वन । प्रकृति के प्रतिबिम्ब मानव ! श्ररे, साकार बन। दृष्टि तेरी दूर तक, इतनी कि सब-कुछ कह गई है। क्षितिज-रेखा प्रश्न बन अभी तक रह गई है। भू--कणों को जोड़कर तू, सृजन का ग्रधिकार बन।

प्रकृति के प्रतिविम्ब में, मानव! ग्ररे, साकार बन। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बन्धन, बाँघ सकता है न गति को। फुल के कोमल दलों सा, बाँघ ले अपनी नियति को। भाग्यरेखा में उभर कर. नया अवतार तू प्रकृति के प्रतिबिम्ब मानव ! ग्ररे, साकार बन। भ्राज मेरी ध्वनि बनी है. पीठिका तेरे चरण देखकर जिसको विजय भी. कर रही इच्छा वरण की। तीन पग से तीन लोकों. का ग्रखिल विस्तार बन। प्रकृति के प्रतिविम्ब मानव ! ग्ररे, साकार बन।

00

#### केदारनाथ मिश्र 'प्रभात'

# में और मेरी सृष्टि

तुम सुधामयी, तुम तृषामयी, मैं अमृत-पुत्र पर तुम्हीं चेतना हो मेरी ! ऊषा की पहली श्रष्ण रिस्म स्विणम प्रकाश की प्रथम किरन थी फैल चुकी भर रन्ध्र-रन्ध्र में छन्दमयी का मृदु शिजन पर, सूनी-सूनी राह-डगर सूना-सूना कण-कण का अन्तराल कोई न कहीं भी चरण-चिन्ह सूना-सूना विस्तार, काल। मेरे अन्तर का पुरुष सनातन मौन-मौन
मैं भी चुप था—तुमने सहसा
साँसों की नीरव हलचल को भक्तभोर दिया
फिर चरणों की गति, दिशा-ज्ञान, सन्धान बनी
मैं बोल उठा—''प्रिय, तुम्हीं प्रेरणा हो मेरी।''
( २ )

कल्पना किसी की रुकी-रुकी
तुम निवेदिता-सी भुकी-भुकी
में चला गगन का दीप जला
में चला सृजन का दीप जला
संसार-पुष्प अधिखला-खुला
सर्जना स्वयं ग्रारती बनी, तुम ग्रगर-धूम
मेरे प्राणों का पुष्प सनातन भूम-भूमकर
लगा खोलने वाणी का बन्धन अधीर
तुम खड़ी लिये श्रद्धा का निर्मल ग्रध्य-नीर
मेंने तत्क्षण पहचान लिया—-ग्रथि, तुम्हों वेदना हो मेरी!

( ३ )

जिस श्रोर दृष्टि मेरी जाती
तुम वहीं व्याप्त थीं सपनों के चिन्द्रका-पात्र में निर्निमेष
तुम वहीं व्याप्त थीं
मेरे परिचय की पुकार बनकर श्रशेष
वह नीला-नीला महाशून्य !—
पुतली की नौका मैने जब खोली श्रधीर
देखा पतवार सँभाले जो
छवि बैठी थी—तुम वही पीर
करुणा की गीली साड़ी में
पूजा से पावन मृदु शरीर
मेरी पलकों का पुरुष सनातन बार-बार जाकर समीप
मुंछ कहता था, मानों 'लौं' से कुछ कहता हो प्रज्वलित दीप
मैंने तब श्रनुभव यही किया—
श्रिय, तुम्हीं भावना हो मेरी !

( 8)

जल में पृथ्वी यह नील-कमल की श्यामिलमा
तुम जिसकी नित्य-नई गरिमा
तुम हार-जीत के ग्रादि-कान्य की पृष्ठ-भूमि
जिस पर उतरा में ग्रिखिल न्याप्ति में
भरने को जीवन-प्रवाह
भरने को शाश्वत प्राण-दाह!
ग्रस्तित्व न केवल ग्रश्रु-धार
वह महाज्वाल
जो घूम रही है इसी भाँति
जिसको लेकर में घूम रहा हूं इसी भाँति
तुम इसी चक्र की प्रखर ज्योति।
मेरी साँसों का पुरुष सनातन कहता है
जिसकी वाणी से, प्राणों से
जिसकी ग्राँखों से प्रभापूर्ण
में जान गया—तुम वही सान्त्वना हो मेरी!

(火)

में जनम-जनम की कथा लिख रहा हूँ अशेष साँसों में प्रतिपल प्रति निमेष पर शेष अश कुछ रह जाते प्रत्येक बार युग-कर पसार जिनको चुन लेती तपस्विनी कोई अजान। फिर नये भोर के आने पर घन-प्रलय-तिमिर मिट जाने पर उन अलिखित अशों को लेकर रचती भविष्य का नव विहान मेरी वाणी का पुरुष सनातन साक्षी है तुम वही प्रार्थना हो मेरी! वुम सुधामयी, तुम तृषामयो—में अमृत-पुत्र पर तुम्हीं चेतना हो मेरी!

#### जनम-जनम का उत्सव

र्श्यंगार वही मेरा पहला। (३)

बाँहें पसार कर छाया ने माँगीं जब कलियाँ ग्रनाघात। ग्रोसों में मालिन बन उतरी जीवन की छवि तब शुभ्र गात ग्रम्बर की पलकें मुकी हुई धरती की शय्या स्वा हुई मेरे ग्रालिंगन में बेसुध, मेरी मनुहारमयी दुलहन ग्रमिसार वही मेरा पहला!

68

#### ग्रंचल

### नारी

पृथ्वी की रंगस्थली-सी श्रो स्वयंवरा !

मानव जगतीका प्रकाश जीवनकी स्रोत तुम
विश्व के प्रथम प्रात की तुम हिमकणिका
सूखी नहीं मानवता के रूख पर जो श्रमी
रात की श्रम श्राजित मीठी नींद-सी मधुर
नभचुम्बी एक महा ज्योति की श्रमर तेज
चुम्बन-सी श्रधरोंके प्रान्तर की नव शिखा।
श्राग श्रीर सोने के पहाड़ों बीच
बहती पार्वत्य सरिता की रक्तधारा-सी
बेगुनाह

सौंसों के ग्रांगन में जिस दिन

हिय की यह नन्हीं-सी धड़कन

(2)

पुतली का दीप जलाया जब । हे देव ! तुम्हारी रूप-किरन में

बरसी कण-कण शीतल चन्दन।

वही मेरा पहला!

स्नेह मिलाया जब

सतरंगी

में मैने

मंदिर

नव-वध्-सरीखी उतरी

त्योहार

पलकों

नभ-पथ की

किरणों के बाग लिये शारदीय ऊषा सी —निष्कलंक

मृत्यु भय ग्रस्त चिन्तित स्नायुग्रों में शुभ्र जल स्रोत-सी जीवन का सुख तुम उड़ती बालू-सी मृगतृष्णा में तुम एक —ग्रोसिस-सी, —हो तुम
निश्चल सागर की ब्रात्मा-सी शान्त हो।
युग-युग के अतृष्त प्रेमकी इच्छा चाँदनी-सी
अधरों में छिटकी
रित की स्थिर दीर्घ एकान्त छाया-सी
छिव के सपनों की रम्य शयनशिला
शान्त मध्वन की नि:शेष सित कामना
सुन्दर सजीली सौम्य
वेतस निकुंज-सी सजल बल खाती हो।
इन्द्रधनुषों के पथ में चल आती हो
तृण-तृण में तुहिन बिन्दु-सी सुम्नंकिता
गर्वोन्नत यौवन किरीटनी!
चपला—शत-शत बादलों की प्रेयसी
वारुणी से सिक्त भ्रंगों की ये बल्लिर्याँ
जैसे हों तुम्हारे अभिनन्दन की लिड्याँ

इससे अधिक कोई और कहे क्या--युवती

ख्पिसन्धु की निवासिनी तुम चिर उर्वशी श्रो जगत रंगिनी ! श्रो पुलक पंखिनी ! जीवन वसंत के विभव की पिक सारिका, प्रेमियोंकी सिद्धि श्रौर रिद्धि की सफल कला तुम प्रतिनिशि में बनती हो नव बधू नित-नित नूतन हो । प्रतिदिन सार्थक होती सीमन्त की सिन्दूर-रेख,

छटा और प्रकृति मनोज की हो सहचरी तीसरी तुम। लक्ष्य वेध करती हो मन हरकर, सद्य उगते नवल चन्दन की बाड़ी-सी। युग का पथ निस्सम्बल फिर से बनेगा दीप्त,

पा तुम्हारा पंथ दान स्रोरी स्रभिमानिनी।

श्राज फिर निकली—रजनी के कवि की साधना कुटी से तुम मसृण सघन वन के ग्रंधियारे से—रम्य उस तलहटी से। श्रौर श्राँखें फाड़ देखो जीवन का यह नरक देखो यह अनय, ग्रनादर ग्रौ' श्रविश्वास। सुनों यह हाहाकार नवयुग के करवट लेने का यह निनाद, शोलों से करो सत्कार—कान्ति के इस महामंगलमय युग का।

उगलो तुम ज्वालामुखी हम हों—हो तुम श्रीर जीवन का संग्राम रात को बनो थीं तुम गीली श्रीर रँगीली, दिन में बनो श्रखंड युद्ध की करालिका, दिन में पुकारकर ललकार कहो, मुक्ति चाहती हैं हम धन के श्रसम श्रीर श्रनियमित वितरण से मानव द्वारा मानव के नारकीय शोषण से दु:ख गरीबी श्रीर बढ़ती बेकारी से युगों से बँधे, सड़ते विषमता के दाह से हिन्द्रयों के बिकृत विकारमय निग्रह से। होगी नवयुग की श्रवतारणा धरापर तब।

## अमर आलोक

बुक्त जाते हैं दीप, कभी ग्रालोक नहीं मरता है।
क्यों न बुक्ते वह दीप रात-भर का जो स्नेह सजाये?
नश्वर है वह दीप स्नेह के बल पर जो लहराये
कब तक गूँथ सकेगा वह उज्ज्वल निमिषों की माला,
जिसे पराई ममता के बल ने दे दिया उजाला।
बँधती है कब लोक विभा की बाती के बन्धन में,
ग्रानि-शिखा कब बँधकर रहती ग्रंगारों के तन में?
दीपक बढ़ते हैं—प्रकाश केवल फैला करता है।
बुक्त जाते हैं दीप, कभी ग्रालोक नहीं मरता है।

स्नेह-हीन होकर भी अनिमल अनचाहा मन दहता तृष्णा चुँगती है चिनगारी प्राण-पपीहा सहता, यह ग्रविराम जलन, ज्वाला की सेज बिछी हो जैसे, ऐसी प्यास उमड़ती मन में युग-युग बुभे न जैसे; है अविनश्वर यह प्रकाश यह मुग्ध चाँदनी मन की, प्रथम विरह से जलती ग्राई दीप-शिखा जीवन की। स्नेइ नहीं-इसमें ग्रभाव की सुधि का जल भरता है। बुभ जाते हैं दीप, कभी आलोक नहीं मरता है। नभ के तारों की समाधि पर अन्धकार छा जाता, परम्परा है अमर ज्योति की रोज सबेरा आता, भरा हुआ है नभ की छाती में कितना होमानल, श्राहुति देती है गौरव की रोज धरा को जल-जल। भू का ही जय-गीत दान में रोज उसे दे जाता, भूका सृजन यज्ञ पलता है किरणों की जय गाता। यह उल्लास उदय का रजनी की जड़ता हरता है। बुक्त जाते हैं दीप, कभी आलोक नहीं मरता है।

6 6

# गिरिजाकुमार माथुर

# मूरतें

नींद नहीं आती हैं

दुखती यह छाती हैं

माथे पर तैर रहीं

निराकार मूरतें

जीवन जा हो न सका
वे सारी सूरतें

आत्मा की भूमि पर
एक विश्व उठता है

ढहता है एक विश्व
एक नया रुकता है

सुख की निशब्द एक
उँगली छू जाती है

थकती है लक्षक कभी

दुनिया जल जाती है
गिरकर जो विलय हुआ
वह भी क्या अपना था
जो आने वाला है
अब तक वह सपना था
खेल रहा भीतर का
मर्म छिपा पाती है
मुट्ठी में बन्द किए
अनुभव की धाती है
मन की कुठाली में
धातु कठिन गलती है
ठुक पिट निहाई पर
मूर्ति नई बनती है।

### गीत

छाया मत छूना, मन !
होगा दुख दूना, मन !
जीवन में हैं सुरंग मुधियाँ सुहावनी
छिबियों की चित्र-गन्ध फैली मनभावनी
तन-सुगन्ध शेष रही बीत गई यामिनी
कुंतल के फूलों की याद बनी चाँदनी

भूल सी एक छुवन बनता हर जीवित क्षण छाया मत छूना, मन! होगा दुख दूना, मन!

यश है, न वैभव है, मान है, न सरमाया जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया प्रभुता का शरण-बिम्ब केवल मृगतृष्णा है हर चंदिरा में छिपी एक रात कृष्णा है

जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन! छाया मत छूना, मन! होगा दुख दूना, मन!

द्विविधाहत साहस है दिखता है एंथ नहीं देह सुखी हो पर मन के दुख का अन्त नहीं दुख है न चाँद खिला शरद रात श्राने पर क्या हुया जो खिला फूल रस वसंत जाने पर?

जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण! छाया मत छूना, मन! होगा दुख दूना, मन!

## सावन की रात

नीली बिजली मेघों वाली भींगुर की गुंजार घुंधभरा साँवर सूनापन हवा लहरियोंदार घन घुमड़न भुज-बन्धन के उन्माद सी बढ़ती स्राती रात, तुम्हारी याद सी रात रसीली बूँदों वाली जैसे देह रसाल यहाँ महक उठती मेंहदी की वहाँ हाथ हैं लाल विद्युत दीपन कंगन की चमकार सी ग्रधर छुवन की सिहरन मन्द फुहार सी घन मतवाले काजल काले जैसे लम्बे बाल सोंधी घरा गन्ध सी जिनकी स्धि करती बेहाल मिलन रात जो तन पर करते छाँह सी घरा कंठ जब इन्द्र डालता बाँह सी

इन्द्र-धरा के नयन, अधर, भुज वक्ष मिलन का मास बहुत दिनों के बाद मिले भ्रालिंगन का उल्लास बुँदें पड़तीं फिर-फिर ग्रंकित प्यार सी श्रांखे मुँदती सुख भीगे श्रंधियार सी भूले हम ग्रानन्द, रंग जीवन रस का विश्वास तन में तेज धूप वर्षा की मन में साँभ उदास उम्र सलोनी ठिठ हे सुमन विकास सी मेघ दबे उजयाले के श्राभास सी तन, मन वाणी की सीमाएँ बंधन हत संसार किन्तु भाव बल से ही होता जीवन का विस्तार इसीलिए है रूप रंग की प्यास भी इसीलिए है जीवन में विश्वास भी।

00

## हंसकुमार तिवारी

# अनकही वात

कहनी थी सो रही अनकही बात।

इतनी बड़ी पड़ी यह दुनिया, इतना बड़ा अकास,
इतनी खुली बयार खेलती, इनना खिला प्रकाश,
जीवन के अंकुर पर दो-दो साँसों को अकुलाये,
पनप रहे पी-पी माटी की उबली हुई उसाँस।
द्वन्द्वमयी इस करुण-मधुर सुषमा ने मुभे पुकारा
किरण बिछाते गये प्रात, श्रोसों में रोती रात।
कहनी थी सो रही अनकही बात।

सरस नेह से सावन-फागुन से श्यामल श्रमराई विरह-मिलन से पीड़ित-पुलिकत कूज रही तहणाई किरणें बिछीं, खिंची श्रायी चाँदनी चाँद से छिटकी उभक भाँकने लगा स्वर्ग उस शोभा में परिछाई

अतुल रूप के न्यथाविद्ध प्राणों ने मुक्ते पुकारा घुलते गये दीप, खिलते आये सिमटे जलजात। कहनी थी, सो रही अनकही बात।

बँधे-बँधे-से मिले चरण दो गगन सुगामी मन को जाग्रत ज्वालामुखी हृदय में, ऊपर सजल नयन दो चला ग्राग-पानी में जलता-बुफता जीवन श्रागे लगा छाँह-सा पीछे-पीछे श्रकरण चला मरण, लो

> इस ग्रसहाय विवशता ने जीवन की मुभे पुकारा ग्रह्मों पर ग्रहणिमा उदय की, ग्राँखों में बरसात। कहनी थी, सो रही ग्रनकही बात।

थिर हो गयीं थिरक आँखों में आशा अगिन अधूरी पार न कर पायीं सपनों के नीलकमल की दूरी कुछ निश्वासों में बिखरे उभरे उल्लास हृदय के खिची एक मुस्कान भौन कह गयी कहानी पूरी

> भाषा हीन निराशा ने उस चुपके मुक्ते पुकारा काँप रह गये होंठ, नयन के करकर करे प्रपात। कहनी थी, सो रही अनकही बात।

माँग रहे थे अनिगन उजड़े प्राण प्रेरणा आशा कोटि-कोटि अवरुद्ध कंठ आवाहन की नव भाषा रेखा-रंग अरूप माँगते, गीत अगीत रहे जो माँग रहा है जीवन अपनी शाज नयी परिभाषा

अनदेखें अनजान अबोले ने फिर मुभे पुकारा तिरने लगे खुली आँखों के सपनों में अज्ञात। कहनी थी, सो रही अनकही बात।

उस समाधि पर नयी जोत की शिक्षा एक जो जागी तूफानों से उलफ-सुलफ कर नयी जुगोये जागी तम के काजल-काले होटों खींच कनक की रेखा नयी पौद के नये प्रात को रही जाग भन्रागी उदय अचल की अनुरंजित आभा ने मुक्ते पुकारा कोंपल मुस्कायी, आँसू-से टपके पीले पात कहनी थी, सो रही अनकही वात।

#### 80

#### जानकीबल्लभ शास्त्री

## अन्विति

चंचल चित, नित भाव नए भर! मरण एकरसता; जीवन में---नए भर! नव ग्रनुभाव, विभाव सागर की ग्रगाधता श्रपनी, भ्रपना गिरि का तुंग शुंग भी, कुंजर जहाँ कमल-कुल-माथी मधु का साथी वहाँ भृंग भी, भले-बरे के भाव बंधे जो, उनमें मुक्त प्रभाव नए भर! चंचल चित नित भाव नये भर !! घिसा-घिसा-सा जो कि पुराना, ग्रनुपयोग से जो निरर्थं-सा; **बि**सका नाम-रूप अनजाना. जिसे जानना ग्रभी व्यर्थ-सा, उस अतीत - भावी - संगम -हित, वर्त्तमान में चाव नये भर! चंचल चित, नित भाव नए भर !! इस विष का रस अमृत-सरीखा, भौर भ्रमृत वह विष-सा तीखा; चंदा की भाईं भुलसाती, श्रातप ने तप करना सीखा! सम के विषम, विसंवादी स्वर-सहने शील-स्वभाव नए भर! चंचल चित, नित भाव नए भर !! अङ्ग-सङ्ग आध्यात्मिक सुख का प्राप्त-प्रसङ्ग वाह्य ग्रभिव्यंजन,

कभी काय से मन, मन से आत्मा —तक द्रवित प्रेम का गोपन, निर्गुण-सगुण - तर्क -दावानल--धधक बुभे, सुलगाव नए भर ! चंचल चित, नित भाव नए भर !! मिलन विरह से, धूप छाँह से; सुख दुख से भ्रौ' उपा निशा से, क्षीर नीर से, प्रेम पीर से, हिला-मिला आकाश दिशा से. ढुँढ़ते बालू मिलती, रत्न तेज तिमिर-बिलगाव नए भर ! चंचल चित, नित भाव नए भर!! काँटे निकलें खिले फूल से, शूल फूल के लिए हिंडोला, पग-पग पर तलवे सहला हँस, -मग में सुमन, मगन रह चोला ! उपल उपल चल सिन्धु समुत्सुक, गान उफान, बहाव नए भर!. चंचल चित, नित भाव नए भर !! सीमातीत बंधा सीमा इसीलिए संघर्षं मुक्ति श्रनाम्बत मुक्तादल जिसके, मूल्य बढ़ेगा क्यों न शुक्ति का ? नीड़ बना कर बसे मुक्त खग में नव चहक, विराव नए भर! चंचल चित, नित भाव नए भर !!

# दो स्वाइयाँ

पैर जब जमते जमीं पर हैं नहीं! मुस्तिकल खुद हम हमीं पर हैं नहीं!

श्रासमाँ सर पर उठाए चल रहे, राज मालूम हुस्रा श्राज बदनसीबी का, फाक़ाकश शायरी शौक़ उफ़ ! रक़ीबी का ! श्रासरा क्यों हो हमारा ग़ैर को ? सोख ले स्याह श्राफ्ताब श्राखिरी कतरा, जायकेदार खुन होता है ग़रीबी का !

00

#### त्रिलोचन

#### पुरागा-कथा

'बरम्बृहि' कानों में श्रम्तमयी ध्वनि श्राई, म्रात्मा तक पहुँची। समाधि की जड़ता टूटी लोचन ताका किये। बकार तक नहीं फूटी। परमात्मा प्रगटे थे। फाँस गले में पाई बालक ध्रुव ने । जो भाषा बोली, जो गाई, काम न ग्राई। किथर सिधाई ? स्मृति से छूटी। कौन लुटेरा था, जिसने यह निधि भी लूटी ? प्रभु के ग्रधरों पर प्रोत्साहन की स्मिति छाई। लोचन ताका किये। हृदय का सचित पावन जल ढल चला। पुतिलयों में छिव सजल बस गई। यह मूकता देखकर भ्रच्युत ने लगा दिया पाञ्चजन्य स्थिर ग्रधरों से। वाणी से सावन सहित मास सब खुले, भिनत की गाँठ कस गई भीग-भीगकर । ग्रात्म-व्यंजना को जगा दिया।

# विजेता मानव

ऊँचे से ऊँचे चढ़ जाने की अभिलाषा पर्वत से पर्वत पर तुम्हें रही भटकाती। टेढ़ी मेढ़ी राह नवीना-सी मटकाती तुमको ग्रामंत्रित करती थी। मन की भाषा शिला-शिला में मूर्तिमान थी। पोषित श्राशा

तुम्हें सर्ग माथा तक ले जाती, खटकाती

सन में नये-नये खटके, दिन-दिन श्रटकाती

रही पर्वतारोहण में । पदाङ्क परिभाषा

बने तुम्हारे जीवन की । में केवल बढ़ते

चरण देखता हूँ । शेरपा तेनजिङ्, उस दिन

साथ हिलारी के तुमने रक्खे पग गिन-गिन

उस सर्वोच्च शिखर पर, जिसके ऊपर चढ़ते

कितने गले-पचे । मानवता की जय पढ़ते

तुम दोनों ध्वज-से पहुँचे, चल-चलकर पल-छिन ।

# अधिनिक अभिमन्यु

हूटा पहिया ई धन अच्छा बन सकता है
जिससे जगन्नाथजी का प्रसाद पक जाये,
पंक्ति-पंक्ति में भक्तों का समूह छक जाये।
चक्रच्यूह का युद्ध आज यदि ठन सकता है।
विपुल अपरपोधी मेघाडम्बर ढक जाये
उसका तेज असम्भव है। चाहे बक जाये
कुछ भी। उसके रक्त से न' रज सन सकता है।
व्यूह-विधाता स्वयं व्यूह में फँस जायेंगे;
उनका रचा कुहासा, पाकर समय, कट चला।
गड्ढा नव जीवन-प्रवाह से स्वयं पट चला,
अब मनुष्य अपने-अपने पथ से आयेंगे
एक लक्ष्य पर; सबके सुख में सुख पायेंगे

00

#### भारतभूषण श्रग्रवाल

#### कफ़न का कवच

( ? )

सोचो तो, जीवन और सरल यदि होता, यह प्यार-प्रीत की उथली तिनक तलैया कुछ श्रौर मधुर, कुछ श्रौर जरा सा सुन्दर, होती यदि विस्तृत श्रौर श्रगम रस-सागर,

संघर्षों की सीढ़ी चढ़ने से पहले यदि सुख का मीठा फल खुद ही ग्राटपके, यदि खेत पड़े का बीज स्वयं पक जाता बिन-सहे कोप ये हिम-वर्षा-ग्रातप के, यदि सपने होते सत्य बिना जूभे ही,

हैं धन्य सत्य की श्रौर स्वप्न की खाई जो अपने साहस को वन गई चुनौती, पथ के ये काँटे धन्य कि जिनसे भाई! हमको लगते हैं हेय महल कलधौती। अपने तन की गाढ़ी मिहनत की प्रतिनिधि यह फ़सल हमें है इसीलिए तो प्यारी, फल सदा दूर ही रहता, इसीलिए तो

ले यदि पथ होता श्रासान बिना काँटों का, के, यदि मन में होते नहीं भेद के खाने, ता यदि सुख होता सम्पूर्ण बिना बाँटों का, के, तो कितना खलता हमें मरण धरती पर। ते, हम जीवन तो जीते पर तरस-तरस कर। (२)

हर मंजिल पर होती जयकार हमारी।
सुख छिपे सात परदों में, हम खोजेंगे,
हम मसल-मसल काँटों को, फूल खिलाते,
हम मरण-शील हैं, इसीलिए तो देखो
हम कदम-कदम पर ग्रमरों को शरमाते।
हम कफ़न लपेटे चलते सदा; सही है,
इसलिए कि बस, जीवन का कवच यही है।

### गीत

तोड़ो मौन की चट्टान फोड़ो ग्रहं का व्यवधान ग्राकुल प्रान के रस-गान भीतर ही न जायें मर! बोलो, जोर से बोलो व्यथा की ग्रन्थियाँ खोलो सँजोलो मन कि फूटें कण्ड से फिर गीत के निर्फर !

### ं नेमिचन्द्र जैन

# विखरी कड़ियाँ

अपने अन्तर का खालीपन तेरे सृधि-सौरभ से भर लूँ, एकाकी मन पर तेरी छिव धीमे-धीमे अंकित कर लूँ। एक सहज ममता की छाया में में अपने प्राण बिछा दूँ, तेरे ही आकर्षण में अपना उद्धत अभिमान सुला दूँ। यह एकान्त अभेद अँधेरे-सा मन पर घिरता आता है, जी का सब विश्वास अचानक ही मानो गिरता जाता है। घोर विवशता के मह में ये भटक पड़े हैं प्राण अकेले; आज नहीं कोई जो मेरे मन की यह दुर्बलता भेले। शान्त हो गयी है चुप होकर, मन की जो आहत पुकार थी; मन्द हो गयी बुभती जी की ज्वाला वह, जो दुर्निवार थी।

एक रिक्त बस—प्राणों के इस तर पर ग्रा छाया है हिम-सा; सुधि का दीप दूर एकाकी होता जाता है मिद्धिम-सा। मेरे ग्रन्तर का रहस्य मुक्तको ही ग्राकर कौन बताये? कौन बिखरते-से प्राणों में जीवन का जादू भर जाये? मेरे पथ-दर्शक, खोलूँ कैसे ये उलकी गाँठें मन की? बोलो, कैसे जोड़ूँ बिखरी कड़ियाँ इस खुलते बन्धन की!

# सुनोगे ?

सुनो, चीड़ के सनसनाते हुए पेड़, मेरी कहानी सुनोगे ? यहाँ तुम खड़े हो गगन में तने, सिर उठाये हुए गर्व से, गहराइयाँ भाँकने से अतल की, उघर सामने चोटियाँ हैं, शिखर, जो बरफ़ से घिरे हैं, जो बादलों का हृदय चीर खुलते कली से ग्रछूते, श्रचुम्बत--शिखर जो अडिंग हैं, अगम हैं, महत हैं, मनुज के ग्रमिट स्वप्न-से, लालसा-से; शिखर ये तुम्हारे सखा हैं युपों के, पहली सुबह की किरन मुस्कराकर, सदा छेड़ जाती इन्हें भी, तुम्हें भी ' ' य्रो चीड़ के सनसनाते हुए पेड़ मेरी कहानी सुनोगे ? कहुँ मैं ? तुम्हें भी विकल जिन्दगी की कथा सब

सुना दूँ ?---कि में लांघना चाहता था ग्रगम को तड़प थी कि बौने करों को बढ़ाकर पकड़ लूं ग्रभी चाँद-सूरज, कि में चाहता था सभी कुछ, बहुत से बड़े स्वप्न थे उस हृदय में, नहीं थी, नहीं, शक्ति ही बस नहीं थी उठे बाहुग्रों में, तड़प थी बहुत किन्तु क्षमता नहीं थी-इसी से गरुड़ के सभी पंख दुटे हुए हैं, विगत स्नेह की स्निग्ध हरियालियाँ श्राज भुलसी हुई हैं, खंडिता मूर्तियाँ हैं ' ' ' स्रो चीड़ के पेड़, मैं हूँ मरुस्थल, मैदान जलता हुआ-सा पड़ा जो शिखर के चरण से बहुत दूर, जलता, सुलगता : : : । श्रभी रात भी सामने घाटियों में स्रकेली पड़ी

गिन रही तारिकाएँ,
चुप-चुप ग्रँधेरा बिछा है
उतरती हुई मौन पगडंडियों पर।
तुम्हीं बस,
किसी याद में जग रहे हो
मुखर हो

सागर गरजता किसी बेकली का तुम्हारे हृदय में—
इसीसे अभी चाहता था सुनाना तुम्हें मैं—
सुनोगे ?

श्रो सनसनाते हुए चीड़ के पेड़!

मरुभूमि की भी कहानी सुनोगे?

## नागार्जुन

## निराला के प्रति

हे दधीचि, तुमसे घबराते हैं मांघाता नहीं पूछते तुमको भारत भाग्य विघाता मुदित देवगण, किन्तु तुम्हारा तप जारी है जनजीवन ग्रालोडित ग्रद्भुत लाचारी है वह चाटुकार-दल से घिरा इन्द्र ग्राज मुसका रहा तुम जला किये हो रात-दिन, लाभ किन्तु उसका रहा। X × लोग दुखी हैं, अन्न-वस्त्र का है न ठिकाना लाल किले से टकराता है नया तराना नये हिन्द का नया ढंग है, नीति निराली मुद्री भर लोगों के चेहरों पर है लाली हे नीलकंठ, चुपचाप तुम युग की पीड़ा पी रहे बस नई सृष्टि की लालसा लिये कथैं चित् जी रहे। × हे कविकुलगुरु, हे महिमामय, हे सन्यासी तुम्हें समभता है साधारण भारतवासी राज्यपाल या राष्ट्प्रमुख क्या समभें तुमको कुचल रहीं जिनकी संगीनें कुसुम-कुसुम को सुखमय, कृतज्ञ, समदृष्टि वह जनयुग जल्दी या रहा इस मिट्टी का कण-कण सुनो, गीत तुम्हारे गा रहा।

#### काव्य-घारा

# तालाब की मछलियाँ

पोषित-पालित चिर संरक्षित छोटी-बड़ी मछलियों की ग्रब मची हुई है लूट परिधि गयी है टूट वन्या के प्लावन से सहसा पृष्करिणी की ' .... रोहू, ब्वारी, भाकुर, सौरा भूनचट्टी अह नैनी एक-एक से बढ़कर सुन्दर स्वादु और स्पृहणीय .... उठा लीजिये ध्रजी, ग्रापको कौन चाहिये उठा लीजिये वही कि जिस पर मन चलता हो कौन भला टोकेगा! कौन भला रोकेगा! कोशी की घारा ने आकर तोड़ दिया है भिंडा नहीं रहा पहले अधिपतियों का पोखर पर नाममात्र भी स्वत्व बहुत दिनों के बाद मिली है थाज छूट इस बँघे हुए पानी को स्फूर्ति नहीं है वेग नहीं है दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है युग-युग की ये अन्त:पुरिका चटुल शफरियाँ भूल गयी हैं स्वाभाविक गति प्रखर स्रोत में ग्रासानी से कैसे पहुँच सकेंगी? तो क्या यह उद्वेल परिष्लावन इनका यों सत्यानाश करेगा ? तो क्या बँघी भीड़ वाली पोखर हो थी इनके उपयुक्त ? • • भले वहाँ थीं निगल-निगलकर पोटा-थूक-खखार

करती थीं स्नानाथीं लोगों का भारी उपकार समय-समय पर ग्रंडे देतीं जिनसे होते छवरे लाख-हजार इनके द्वारा ग्रौर भी कई गुह्य-प्रकट मल होते थे नि:शेष निश्चित जल-कर से कई गुनी अधिक रकम ही पाते थे पट्टीदार …भले वहाँ थीं कम न ग्रनिश्चित था जीवन का सब प्रबन्ध था संरक्षण का श्राय नियत थी, क्षेत्र नियत था नियमित थे आहार-विहार सपने में भी वहाँ नहीं था ग्राकस्मिक चिन्ता का नाम छोटी-सी सुन्दर दुनिया थी, टहलबूल ग्राना था काम भले वहीं थी! मुभे पता है खाकर मछली-भात घो-घोकर मुँह-हाथ लेकर के मुख शुद्धि सुपारी-लौंग.ग्रड़ाँची सौंफ हो करके निश्चिन्त तख्तपोश पर बैठ करणाविगलित ग्रभी ग्राप तो यही सोचते होंगे क्यों कि म्रापके दादा के परदादा ने खुदवायी थी पोखर उसी बांघ में जो कि भ्राज तक चला भ्रा रहा लाखिराज ब्रह्मोत्तर (पटना या मुशिदाबाद के किस नवाब की ग्रनुकम्पा थी, कौन बताये)

१ मैदान

तांत्रिक पूर्वज की वह महिमा भले बेचकर आप खा गये किन्तु नहीं ग्रविदित है पोखर की मछली का स्वाद रह-रह म्राती होगी याद तभी तो पाठक जी महराज स्वयं तत्पर थे आज सरकी उधर लगा रक्खी थी सहत हाथ में लिये हुए थे बीच-बीच में हापी छप-छपकर उठती थी सगुन बना था। खूब लगी थी हाथ मछलियां ' ' लाल-लाल मुँह वाले रोहू, भाकुर, ब्वारी नैनी निका बनाकर कुट्टी-कुट्टी करके हल्दी-दही-नमक मिभड़ाकर सुच्चा कड़ू तेल में तलने बैठी जब वह सक्टत्प्रसूता चार-चार लहठीवाली ग्रट्टारहसाला मृदुवैनी मृगनैनी पांडुश्यामा मधुर-तृतीया पाठक जी की प्राणों से भी प्यारी श्रपनी ही पत्नी; तब ग्रायी ग्रावाज--कड़कड़ कड़ाक कड़ घुस्स धुस् सुस् सुस् सुस् सुस् तले जा रहे मछली के खंडों से बारम्बार तलते-तलते रोक छोलनी हो करके ध्यानस्थ लगी देखने शशिवदना वह द्श्य फिर-फिर सुनने लगी वहीं ग्रावाज :: रोहू का ललमुंहा मूंड़ क्या बोल रहा था?

१. मिश्रत करके। २. खालिस, विशुद्ध। ३. लाल मुंह बाला मुंह

रजत-पिच्छिला भुनचट्टी की पेटी से क्या भाती थी भावाज? ध्सर भाकर की वह मांसल कनपट्टी पड़ पड़ पड़ पड़ फट फट फट फरफट किस रहस्य की खोल रही थी गाँठ? -यह सब सचमुच ही अगम्य था तभी समभ में आया बहुत किया जब ख्याल दो टूटे दाँतों वाले इन भद्र घ्रधेड़ महानुभाव (चतुरा पाठक) की मधुर तृतीया भार्या प्राणों से भी प्यारी वह कुलीन मैथिल की कन्या फिर फिर सुनने लगी वही ग्रावाज ... "हम भी मछली, तुम भी मछली दोनों ही उपभोग वस्तु हैं ज्ञाताऽऽस्वाद सुधीजन, सजनी हम दोनों को ग्रमुपम बतलाते हैं--वनिताऽधर पल्लव में किया जम्बीरी रस-सिक्तमत्स्यखंडों में कहीं नहीं अन्यत्र इन्हीं में मिलती आयी है अमृत द्रव की अशेष परितृप्ति उन लोगों को; इसीलिये तो हम तुम दोनों युग-युग से पाती आयी हैं विपुल प्रशंसा रसिकों की गोष्ठी में बहुशः; इसीलिये तो हमें इन्होंने कैंद कर लिया तालाबों में इसीलिये तो तुम्हें इन्होंने कैद कर लिया

सात सात देवढ़ियों वाली हवेलियों में सुविधा श्री सामर्थ्य मुताबिक श्रपनी श्रपनी रुचि के ही श्रनुसार वे सभी रसना रति के लेलिहान उस अग्निकुंड में भून भूनकर हमें खा गये ग्रीर धभी तक खाये जाते चहवच्चों में, तालाबों में बंदी का यह निरवधि जीवन वहिन, हमारे आत्मबोध पर कोलतार से लगा चुका है पोची किन्तु ग्राज तो कोशी की धारा ने ग्राकर तोड़ दिया है बांध याज या गयीं, सखि, हम बाहर एक एक कर उथल पुथल है जन जीवन में सभी योर उत्कांति हो रही डट रहे हैं भ्रन्तःपुर के ढाँचे आज या कि कल तुम भी तो निकलोगी बाहर हवेलियों से देवड़ियों से फिर जनपद के खंडनरक ये मिट जायेंगे शब्दकोष को छोड़ कहीं भी नहीं 'ग्रसूर्यम्परयां' का ग्रस्तित्व रहेगा 'ग्रौरतदारी' रह न जायगी "धन्य हमारा मरण आज सखि, धन्य हमारी हत्या मिला मुक्ति का स्वाद भूल गयीं हम पिछली बातें रहा न कुछ भी याद बहुत दिनों पर पायी हमने घूट मचने दो यदि मची हुई है हत्या अथवा छूट बन्या के प्लावन से सहसा पुष्करिणी की परिधि गयी है टूट।

#### प्रभाकर माचवे

# एक सानेट

प्राण नहीं हैं मेरे सन चौवन के कैलेंडर से सोमित प्राण नहीं मेरे दिल्ली की शरणार्थी-बस्तो में कीलित देश-काल से परे कल्पना कमल उठा कीचड़ से बढ़ ही वह कीचड़ के बिना नहीं है, किन्तु नहीं है वह कीचड़ ही ईसा नहीं लकड़हारा या कृष्ण नहीं है ग्रहीर केवल वह क्या है जो इन सबसे छनकर मेरी साँसों को दे बल? में इतिहास-प्रवाह-पितत तिनका ही नहीं! मित्र, मैं चिन्मय! मैं इन लहरों का आरोही, मैं ग्रंकुर हूँ, मैं हूँ मृण्मय! यह धरती कहलाती इसीलिए है धरा, दृढ़ा या वसुधा यह है रसा, ग्रहल्या; यह तो बड़ी ग्रपारा, सब सुख-सुविधा—दे देगी यह, पर न कभी माँगेगी मुफसे कुछ बदले में यह मानव से प्यार करेगी चाहे वह बदले नित खेमे! मैं क्या केवल यह क्षण हूँ? या वाहक युग-युग की परंपरा का? सबको समतल करने वाले! क्या मुफ पर डालोगे डाका?

### गीत

यह हवा है बुरी
तिक्त है माधुरी…
'दुक्ख' से हैं सनी यह खुशी
कामयाबी बनी खुदकशी
यह शहद की छुरी!
उजड़ी-सी पुरी !…
प्राण के द्वंद्व से छंद यों जागते

कौन बैरागिया ? कौन से राग थे ?

चक्र के बिन धुरी !

कुष्ठमय सुन्दरी :

क्या हुआ? क्यों हुआ? वह कहाँ हिमगिरी?

पुंश्चली है सती, शिव करें नटगिरी

बाढ़ बनकर बहा पासबाँ, संतरी...

यह हवा है बुरी!

00

### गजानन माधव मुक्तिबोध

## मेरा जवाब

कहने दो उन्हें जो ये कहते है-

सफल जीवन बिताने में हुए ग्रसमर्थ तुम ! तरक्की के गोल-गोल घुमावदार चक्करदार, ऊपर बढ़ते हुए, जीने पर चढ़ने की चढ़ते ही जाने की

गिरी हुई भीतों के टूटे हुए फूटे हुए मटियाले खँडहर के सूने में फैली है मानों यह पूनों की चाँदनी श्रांगन के पुराने-धुराने एक पेड़ पर। यजीब-सी होती है चारों ग्रोर वीरान-वीरान महक वीरानी की पूनों की चाँदनी की घूली की घुन्य में। वैसे ही लगता है--वैसे ही जगता है--"उन्नति" के क्षेत्रों में "प्रतिष्ठा" के क्षेत्रों में मानव की छाती की, आत्मा की,प्राणों की सौंघी गन्ध कहीं नहीं, कहीं नहीं कहीं नहीं । पूनों की चाँदनी यह सही नहीं, सही नहीं। केवल मनुष्य-हीन वीरान क्षेत्रों में निर्जन प्रसारों पर सिर्फ़ एक आँख से ''सफलता'' की ग्राँख से दुनिया को निहारती फैली है पूनों की चाँदनी।

सुखे हुए कुँग्रों पर

उन्नति के बारे में तुम्हारी ही जहरीली उपेक्षा के कारण। निरर्थक तुम, व्यर्थ तुम!!

( ? )

भुके हुए भाड़ों में बैठे हुए घुघ्घुग्रों व चिमगादड़ो के हित जंगल के सियारों ग्रौर घनी-घनी छायास्रों-छिपे हुए भूतों ग्रौर प्रेतों तथा पिशाचों ग्रौर बेतालों के लिए ही--मनुष्य के लिए नहीं---फैली यह सफलता की, भद्रता की कीर्ति श्री रेशम की पूनों की चाँदनी। मुभको डर लगता है कहीं मैं भी तो सफलता के चन्द्र की छाया में घुघ्यू या सियार या भूत न कहीं बन जाऊँ ! उनको डर लगता है, ग्राशंका होती है। कि हम भी जब हुए भूत घुघ्यू या सियार बने तो अभी तक यही व्यक्ति जिन्दा क्यों ? उसकी वह विक्षोभी सम्पीड़ित आतमा फिर जीवित क्यों रहती है ? मरकर जब भूत बने पिशाच जब बन जाये उसकी वह ग्रात्मा तो, नाचेंगे साथ-साथ सूखे हुए पशरीले भरनों के तीरों पर

सफलता के चन्द्र की छाया में ग्रधीर हो। इसीलिए, इसीलिए, उनका और मेरा यह विरोध चिरन्तन है, नित्य है, सनातन है। उनकी उस तथाकथित जीवन-सफलता के खपरैलों-छेदों से खिड़की की दरारों से श्राती जब किरनें हैं तो सज्जन वे, वे लोग ग्रचम्भित होकर, उन दरारों को छेदों को बन्द कर देते हैं इसलिए कि वे किरनें उनके ही लेखे श्राज कम्यूनिज्म हैं ' 'गुण्डागर्वी है "विरोध है जिसमें छिपी है, कहीं मेरी वदमाशी भी।

(8)

में पुकार कर कहता हूँ——
सुनो, सुनने वालो !
पशुओं के राज्य में जो वियाबान जंगल हैं
उसमें खड़ा है घोर
स्वार्थ का प्रभीमकाय
बरगद एक विकराल ।
उसके विद्रूप शतशाखा व्यूहों-बृहत्
पत्तों के घनीभूत जाले हैं, जाले हैं।
तले में ग्रँधेरा है, ग्रँधेरा है घनघोर ।
वृक्ष के तने से चिपट
बैठा है, खड़ा है कोई
मरी हई ग्रातमा का

पिशाच एक जबरर्दस्त--वह तो रखवाला है घुघ्यू के, सियारों के, कुतों के स्वार्थों का। ग्रीर उस जंगल में बरगद के महाभीम भयानक शरीर पर सफलता की भद्रता की. श्रेय-प्रेय-सत्यं-शिवं-संस्कृति की खिलखिलाती पूनों की चाँदनी खिली हुई फैली है !! अगर कहीं सचमुच तुम पहुँच ही वहाँ गये तो घुघ्यू बन जाम्रोगे सियार बन जाओगे; श्रादमी कभी भी फिर कहीं भी न मिलेगा तुम्हें पश्यों के राज्य में जो पूनों की चाँदना हं नहीं वह तुम्हारे लिए, नहीं वह हमारे

( 又)

लिए।

तुम्हारे पास, हमारे पास सिर्फ एक चीज है—— ईमान का डण्डा है, बुद्धि का बल्लम है, अभय की गेती है, हृदय की तगारी है——तसला है। नये-नये बनाने के लिए भवन आत्मा के मनुष्य के, हृदय की तगारी में ढोते हैं हमीं लोग जिन्दगी की गीली और महकती हुई मिट्टी को।

जीवन के मैदानों, लक्ष्यों के शिखरों पर नये किले बनाने में व्यस्त हैं हमीं लोग। हमारा समाज यह जुटा ही रहता है। पहाड़ी चट्टानों को चढ़ान पर चढ़ाते हुए हजारों भुजाओं से ढकेलते हुए कि खब पूरा शारीरिक जोर फुफ्फुस की पूरी साँस छाती का पूरा दम लगाने के लक्षण-रूप चेहरे हमारे जब बिगड़-से जाते हैं---सूरज देख लेता है दिशा भ्रों के कानों में कहता है--दुर्गों के शिखरों से हमारे कन्धों पर चढ़ खड़े होने वाले ये दूरबीन लगाकर नहीं देखेंगे-कि मंगल में क्या-क्या है !! चन्द्रलोक छाया को माप कर वहाँ के पहाड़ों की ऊँचाई नहीं नापेंगे; वरन् स्वयं ही वे विचरण करेंगे इन नये-नये लोकों में देश-काल--प्रकृति-सृष्टि-जेता ये। इसलिए, ग्रगर ये लोग सड़क-छाप जीवन की धूल-धूप मामूली रूप-रंग लिए हुए होने से तथाकथित ''सफलता'' के

खच्चरों व टट्टुग्रों के द्वारा यदि निरर्थक व महत्वहीन करार दिये जाते हों तो कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं। ( ६ )

सामाजिक महत्व की गिलौरियाँ खाते हुए, ग्रसत्य की कुर्सी पर ग्राराम से बैठे हुए, मनुष्य की त्वचाग्रों का पहने हुए श्रोवर-कोट,

बन्दरों व रीछों के सामने
नई-नई ग्रदाग्रों से नाचकर
प्रगतिशींल जीवन के विचारों को गिरवी-

भुठाई की तालियाँ देने से, लेने से सफलता के ताले ये खुलते हैं, बशर्तें कि इच्छा हो सफलता की, महत्वाकांक्षा हो ग्रपने भी वरामदे में थोडा-सा फर्नीचर. विलायती चमकदार रखने की इच्छा हो तो थोड़ी सी सचाई में बहुत-सी भुठाई घोल सांस्कृतिक ग्रदा से, ग्रन्दाज से श्रगर बात कर सको--भले ही दिमाग में खयालों के मरे हुए चूहे ही क्यों न हों प्लेग के, लेकिन अगर कर सको

ऐसी जमी हुई ज्बान-दराजी श्रौर
सवाई का श्रंग-भंग
करते हुए भूठ का
बारीक सूत कात सको
तो गितरोध श्रौर कण्ठरोध
मार्ग-रोध कभी भी न होगा फिर
कटवा चुके हैं हम पूछ-सिर
तो तुम यों
हमसे दूर बाहर क्यों जाते हो ?
(७)
जवाब यह मेरा है,
जाकर उन्हें कह दो कि सफलता के जंग-

तालों ग्रौर कुंजियों
की दुकान है कबाड़ी की ।
इतनी कहाँ फुरसत हमें—
रक्त नहीं मिलता है
कि दुकान पर जा सकें।
ग्रहंकार समभो या
ग्रुपीरियारिटी
काम्प्लैक्स ग्रथवा कुछ ऐसा ही
चाहो तो मान लो
लेकिन यह सच है कि
जीवन की तथाकथित
सफलता को पाने की

हमको फुरसत नहीं खाली नहीं हम लोग बहुत बिजी हैं हम जाकर उन्हें कह दे कोई पहुँचादे यह जवाब श्रौर स्रगर फिर भी वे करते हों हुज्जत तो कह दो कि हमारा थूक जिसमें हैं आजकल की रब्त-जब्त तौर-तरीकों के प्रति जहरीली घृणा का विष, जरा-सा तुम खा लो तो दवा का एक डोज् समभ--तुम्हारे दिमाग के रोगाणु मर जायेंगे व शरीर में, मस्तिष्क में, जबर्दस्त संवेदन-उत्तेजन इतना कुछ हो लेगा कि अकुलाते हुए ही तुम भ्राँधेरे के खीमे को त्यागकर उजाले के स्वर्णिम मैदानों म भागते स्रास्रोगे: जाकर उन्हें कहदे कोई पहुँचा दे यह जवाब।

# एक मित्र के प्रति

तुम्हारा पत्र श्राया; या श्रुँधेरे द्वार में से भाँककर कोई भल्लक श्रपनी, ललक श्रपनी कृपा-मय भाव-द्युति श्रपनी सहज दिखला गया मानों हितैषी एक!!

हमारे अन्धकाराच्छन्न जीवन में विचरताहैं
मनोहर सौम्य तेजोमय मनीषी एक !!
तुम्हारा पत्र आया या कि तुम आये
हमारे श्याम घर की छत
हुई निःसीम नीले व्योम-सी उन्नत
कि उसका साँवला एकान्त

था यों प्रतिफलित पल भर, हमारी चार-दीवारी क्षितिज से मिल गई चलकर ! हुग्रा सम्पूर्त मेरे प्राण का ग्रभिमत ! उठा लेंगे सुनीलाकाश मेरे स्कन्ध होते जा रहे व्यापक कि वे हिम-हेम-शैलाभास कि मेरा वृक्ष---जन-भ्रातृत्व संवाहक तुम्हारे मात्र होने से हमारे पास !! तुम्हारे मात्र होने से सभी सम्बन्ध हटकर दूर केवल एक पृथ्वीपुत्र का नाता व उस एकान्त नाते में गहन विश्वास पूरम्पूर। तुम्हें यों देख करके पास लगता है--खुलो स्वाधीन पृथ्वी का श्रमिक मैं नागरिक स्वाधीन व जन-भातृत्व के सहज ग्रानन्द में तल्लीन, गिरियों को हटाता हूँ व निदयों के मुहाने फेर देता हूँ। (है पृथ्वी ग्रंभी तक बन्दिनी पर कल रहेगी क्यों ?)

फला
सृजन-कल्याण की उन्मादिनी पूनों—
मधुर लावण्यमय मानों
तुम्हीं हो चन्द्र का विश्वास-कोमल बिम्ब।
तुमको देख—
कोई (ग्रादिवामी मल कवि-सा एक)

खुली उन्मुक्त धरती के महाविस्तार पर

कोई (ग्रादिवासी मूल किव-सा एक) सहसा नाच उठता है गहन संवेदना के तार

तन में भनभनाते हैं,

व पलकों में खुशी के सौम्य ग्राँसू काँप जाते हैं

मदोद्धत नृत्य की संवेदनाभ्रों में !!
यहाँ घर में लिए यह पत्र
अतिशय शान्त, श्रति-गम्भीर
श्री चुपचाप बैठा हुँ

कि मैं हूँ सभ्य ! तुम दिन-स्वप्न में सन्देश की उपलब्धि के ग्राश्चर्य !

क्यों मैं देखता हूँ सामने तुमको श्रनातुर मौन रहकर पान करता हूँ तुम्हारे स्नेहमय व्यक्तित्व का सौन्दर्य !! तुम्हारा पत्र जीवन-दान देता है, हमारे रात-दिन के श्रनवरत संघर्ष में उत्साह—नूतन प्राण देता है!!

#### 60

## शमशेरबहादुर सिंह

#### गुजल

में ग्रापसे कहने को ही था, फिर ग्राया खयाल एकाएक— कुछ बातें समभना दिल की होती हैं मुहाल एकाएक। साहिल पे वो लहरों का शोर—लहरों में वो कुछ दूर की गूँज! —कल ग्रापके पहलू में जो था, होता है निढाल एकाएक। जब चाँदनी-सी शाम के बाद उन बादलों में घुल गई थी, क्यों ग्राया मुफे याद ग्रपना वह माहे-जमाल एकाएक ! सीने में क्रयामत की हूक, ग्रांखों में क्रयामत की शाम, दो हिज्र की उम्रें हो गई दो दिन का विसाल एकाएक ! फुँकता है युँही मेरा जिगर, दिल यों सुलगता है मेरा; तलछट की ग्रभी रहने दे, सब ग्राग न ढाल एकाएक ! हाँ मेरे ही दिल की उम्मीद, तू है मगर ऐसी उम्मीद, फल जाय तो सारा संसार हो जाय निहाल एकाएक ! एक उम्र की सरगर्दानी लाए वो घड़ी भी, 'शमशेर', बन जाय जवाब ग्रापसे ग्राप ग्रांखों का सवाल एकाएक !

# रेडियो पर वाख़ का संगीत सुनकर

(में योरपीय संगीत नहीं समभता—पर वह संगीत न जाने कितना.. करण मुभे लगा। उस रात के सन्नाटे में लगा जैसे किसी अरबी रोमानी इति-हास का एक पृष्ठ खुल गया है। वियोग का दीर्घ क्षण है। आवेश. सिसकियाँ आहें. एक दवी-सी चीख..बीच-बीच में असहा मौन, आंसुओं भरा।

मालूम नहीं, कहाँ तक उस संगीत की शैली, या कम से कम उसके ममें का कुछ भी आभास में अपने शब्दों में दे सका हुँगा।)

में
सुनूंगा तेरी ग्रावाज
पैरती बर्फ की सतहों में रोशन
तीर सी
शबनम की रातों में
तारों की छूटती
गर्म
गर्म
शमशीर सी।
तेरी ग्रावाज

तरा आवाज खाबों में घूमती-भूमती आहों की एक तस्वीर सी सुनूंगा: मेरी-तेरी हैं वह खोई हुई रोई हुई एक तक़दीर सी। ( पर्दो में—जल के—शान्त भिलमिल भिलमिल कमल-दल )

× ×
 रात की हँसी है
 तेरे गले में
 सीने में

बहुत काली सुर्मयी पलकों में साँसों में, लहरीली अलकों में ... श्राई तू—ग्रो किसकी ! फिर मुस्कराई तू...! ( नींद में—खा़मोश—वस्ल...)

×

श्रो शीरों! श्रो लैला! श्रो हीर! शुरू है ग्राखिरी पीर ! --जा सलाम! —-जा मेरे दर्द से हमकलाम ---जा--सो---! ---जा, ग्रब सो ! X X न रो! बेखबर में तू मेरी बेबस बाहों पर सर रखकर, बेखबर ग्राधी-सी रात बेखबर सपने हैं न रो! बाखबर है एक, बस, उसकी जात! जो कुछ है तू मेरी.... जो कुछ है ग्रामीन ! खो! ग्रामीन! खो! श्रामीन! खो!

# तीन शेर

तेरी निगाह में जो एक नाम है ग्रालम बदल रहा है—बढ़ा जा रहा है तेजी से : ग्रजब खुमार के ग्रालम का नाम है ग्रालम ग्रवाम वक्त की रौ है, ग्रवाम है ग्रालम × × × × × × ×

> न तेग्ने-तेज, न भ्रवरू का बल, मगर शमशेर हमारी खाक के जरों का नाम है श्रालम।

> > 00

# सुमित्राकुमारी सिनहा

## गीत

माप सकोगे गीत हमारे ?

ग्रश्रु बूँद से लेकर डूबे जिनमें सातों सागर खारे। खेतों में बरसे कंचन से दीपित जिनका तन सुन्दर हैं, खिलहानों की खनकन से प्राणों का मधु-संगीत मुखर है, प्रकृति-नटी की करतल-ध्विन से नाच उठे जिनकी नीरवता, नभ की ग्रांखों से बातें करती हो जिनकी दृग-श्यामलता, बिल के त्योहारों पर मंगल मना रही जिनकी तरुणाई, इन गीतों की गित के पथ पर ही तो युग की लाली छाई, भ्रन्तरीप से हिम-ग्रंचल तक जिनकी सीमा पाँव पसारे!

माप सकोगे गीत हमारे?

प्रेम फूल सा जिनके इंगित पर ही शूलों का अनुगामी,
प्रमिशापों पर हॅस मुख गाते ये ही वरदानों के स्वामी,
मोती की प्याली से चूकर, पत्थर की छाती पर खेलें,
वही गीत जीवित रहते, जो सदियों के परिवर्तन भेलें,
छोड़ समय का तट गीतों की ये लहरें आगे बढ़तीं,
हुंकारों के स्वर भर इनकी प्रलया लक्ष्य-क्षितिज पर चढ़तीं
युग-तूणीर इन्हीं तीरों से बरसा देती हैं ग्रंगारे।
माप सकोगे गीत हमारे।

### गीत

पार लगता एक तिनका भी अगम मँभधार से।

ज्योति की किरनें अँधेरे में छिपाये मुंह खड़ीं
आज कटुता-पंथ पर चल मधुरता थक गिर पड़ी,
पर, नहीं होती पराजित, गित कभी भी हार से।

रात से ही प्रात जनमें, और मिट्टी से कमल,
देह में बन्दी रहे ज्यों, प्राण साँसों में मचल,
खेलता रहता सुधाकर, त्यों जलिध के ज्वार से!

कालिमा पीता सदा है, दीप का आलोक तन,
फूल-सौरभ से बसाता, है सदा मिट्टी पवन,
पर न कटता है सुमन-सौरभ, कभी तलवार से।

शान्ति की देथपिकयाँ, दो आज कुंठा को सुला,
दाह के संघर्ष छिन भर, स्वप्न-छिव में दो भुला,
गूँथ लो अब द्वैत को, अद्वैत के अभिसार से!

80

## ठाकुरप्रसाद सिंह

## ऊसस के बन्धन

दृष्त बिजलियों की बाहों में बाँह डाल यदि मैं चल पाता में नवयुग की हलचल का बाहक बन जाता यदि जा पाता ! शीशे के उस भ्रोर गगन पर नाच रही चंचला मनोहर ।

चील रहे ग्रंथड़ के फोंके

धूल भरे बच्चों से ग्राकर।

मैं चुप हूँ, इस विद्रोही मन को फिर भी मैं रोक न पाता।

ऊमस से भर गया यहाँ

ऊपर पंखे मथ रहे निरन्तर
भीतर मन के मन्थन की
गित क्षण-क्षण बढ़िती जाती हरहर
पत्थर सी पीड़ा से दबकर मन कागज-सा कब उड़ पाता!

एक छहर बूदों की पुलिकत
पवन भर गया एक हहर सा
ग्राखिर कब का तड़प रहा तूफान
खिड़िकयों पर ग्रा बरसा

खिड़की खोलो कहा किन्तु मैं मन के बन्धन खोल न पाता।
दुप्त बिजलियों को बाहों में बाँह डाल यदि मैं चल पाता।

## लेखनी चलती

अपने अन्धकार में ठिठुरी
उँगली के घेरे में सिमटी
अपनी छाया बिछा सामने
निज प्रकाश को पीती
लेखनी चलती
जब प्रकाश पीछे रहता है
छाया आगे जाती
जिसने मुँह मोड़ा प्रकाश से
अन्धकार का साथी

श्रवसर ग्रांखें मुद जाती हैं,

राह लुप्त ही रहती

लेखनी चलती
श्रन्धकार की क़ैद भोगती

मेरी एक लेखनी चलती

तीक्ष्ण प्रभा से ग्रांख मिलाती

जीत रही है व्यूह ग्रन्ध का

यह प्रयोग की घरती

लेखनी चलती!

शम्भूनाथ सिंह

# सड़क, पगडंडी ऋौर बैलगाड़ी

राजपथ सोया, हटा कंकरीट-चेतना उठी फन फैलाकर टेढ़ामेढ़ा। पहला श्रवचेतन मिट्टी का खुला, उतरा गयी राही पथ-भूला उस पर दीखा चलता पगडंडी ऊपर भुजंगिनी सी; उन्मना पद से कुमारी का विपद-मद दलता श्रादि भूमि क्वारी श्रनळूई विपदामयी नाथता भुजंगिनी को। पार्श्व-वन दहला; पद-चिन्ह-गन्ध सूँघ 'मानव है' गुनते ग्राये ग्रन्य खोजी, किन्तु वे न ग्रब भटके। ग्राया एक दिन राज-रथ, राजा ग्रटके; हुक्म हुग्रा, 'पथ हो प्रशस्त', यह सुनते

टेढ़ापन सीधा हुम्रा, सम हुई धरती राजपथ बना, रथ चला ''किन्तु सहसा टूटा स्वप्न; चेतना का कंकरीट विहँसा; म्राती वह बैलगाड़ी चर्रमर्र करती!

### यह ओर वह

खिड़की का द्वार खोल चूमो आकाश! बाँहों मे भरो वन्धु किरणें, वातास! दूरागत नीली गहराई की गूँज कमरे में भरो कि बहरेपन की प्यास बुफ्ते; आँख मल देखो नीचे का स्वर्ग— धूप की परी सी वह तैर रही घास! अपने ही छवि-सागर बीच अनाद्यन्त डूब रही घरती। . . .

पर यह कैसा हास--

लोलुप सा ? यह कैसी कातर चीत्कार ? चीर-हरण का कोई करता अभ्यास ! एक शब्दवाण, एक नयन-अग्निवाण वातायन से छूटे और अट्टहास । थरथर हो ब्योम थमक उठे किरण-यान; हो नव अभियान । ....

यहाँ ग्रा मेरे पास देखो वह घरती का खुला हुग्रा केश, देखो वह नग्न वेश, वह लम्पट रास ।

#### डाक

डाक सुनो प्रात का ! न समय रहा रात का न समय रहा बात का न समय रहा! सिन्धुफेन से सपन विलीन हुए पालहीन नाव ज्यों दिशाहारा मन डूबा लहरों में, ज्योतिक्षीण हुए दीप अन्धकार के चेतन किरण-रथ चला धर्घर---नभ में मनुजात का ! डाक सुनो प्रात का ! दीखता भ्रनागत के यान का ग्ररुणध्वज, लहरों के पीछे से भाँकता जिसका मस्तूल; महाप्राण का

शब्द मुखर स्वागत के हित तट पर । परिवर्तन आंकता लहरों पर विजय-चिह्न पद के स्राघात का। डाक सुनो प्रात का ! रात का प्रकाश-स्तम्भ श्रांख मूँद कर सोया दिन की उज्वल छाया में; तट से सिर धुन कर टकराता ज्वार, स्वर्ण किरणों में रंजित होकर खोया प्राचीकानभ। पर अपने ही रँग लहराता श्रग्निगर्भ शस्य भेलकर भोंका उद्धत निशि-वात का। डाक सुनो प्रात का !

#### नीरज

गीत

ग्रॅंधियारा जिससे शरमाये, उजियारा जिसको लल्चाये, ऐसा दे दो दर्द मुफ्ते तुम ! मेरा गीत दिया बन जाये ! इतने छलको ग्रश्न, थके हर राहगीर के चरण धो सकूँ, इतना निर्धन करो कि हर दरवाजे पर सर्वस्व खो सकूँ,

> ऐसो पीर भरो प्राणों में कि नींद न श्राये जनम-जनम तक इतनी सुध-बुध हरो कि साँवरियाँ खुद बाँसुरिया बन जाये। ऐसा दे दो दर्द मुभे तुम मेरा गीत दिया बन जाये।

घटे न जब ग्रॅंधियार, करे तब जलकर मेरी चिता उजेला, पहिला शव मेरा हो जब निकले मिटनेवालों का मेला,

> पहले मेरा कफ़न पताका— बन फहरें जब कान्ति पुकारे, पहले मेरा प्यार उठे जब असमय मृत्यु प्रिया बन जाये। ऐसा दे दो दर्व मुक्ते तुम मेरा गीत दिया बन जाये॥

मुरका पाये फसल न कोई ऐसी खाद बने इस तन की, किसी न घर दीपक वुक्त पाये ऐसी जलन जले इस मन की, भूखी सोये रात न कोई
प्यासी जागे सुबह न कोई
स्वर बरसे सावन आ जाये
रक्त गिरे गेहूँ उग आये!
ऐसा दे दो दर्द मुभे तुम
मेरा गीत दिया बन जाये।
उनकी लाठी बने लेखिनी
जो डगमगा रहे राहों पर,
हृदय बने उनका सिंहासन

देश उठाये जो बाँहों पर,
श्रम के चरण चूम श्राई
वह धूल करे मस्तक पर टीका,
काव्य बने वह कर्म कल्पना—
से जो पूर्व किया बन जाये।
ऐसा दे दो दर्द मुफे तुम
मेरा गीत दिया बन जाये।

बहे पसीना जहाँ वहाँ हरियाने लगे नई हरियाली, गीत जहाँ गा भ्राय वहाँ छा जाये सूरज की उजियाली,

हँसदे मेरा प्यार जहाँ,
मुस्कादे मेरी मानव-ममता,
चन्दन हर मिट्टी हो जाये
नन्दन हर बिगया बन जाये।
ऐसा दे दो दर्द मुभे तुम
मेरा गीत दिया बन जाये।

मुक्ते शाप लग जाय, न दौड़ें जो ग्रसहाय पुकारों पर में, ग्राँखें ही बुक्त जायँ, बेबसी देखूँ ग्रगर बहारों पर में टूटे मेरी कलम न यदि यह जुल्मों की तलवार मोड़ दे,

मेरा गाना पाप, अगर मेरे— होते मानव मर जाये। ऐसा दे दो दर्द मुफे तुम मेरा गीत दिया बन जाये।

#### भजन

तुभसे लगन लगाई,

उमर भर नींद न श्राई।
साँस साँस बन गई सुमिरनी,
मृगछाला सब की सब घरिणी,
क्या गंगा, कैसी वैतरणी—
कुछ भी खबर न पाई
दहाई बनी इकाई!
दर्द बिछौना, देह श्रटारी,
रोम-रोम श्रारती उतारी,

पलक भिगोई, श्रलक सँवारी,
पर चाँदनी न छाई,
श्रमावस ऐसी श्राई!
साथी छोड़े, संगी छोड़े,
जनम-जनम के बन्धन तोड़े,
बदनामी से रिश्ते जोड़े
तब तुफ तक श्रा पाई,
न कर श्रब तो निठुराई!

# रुवाई

रात इधर ढलती तो दिन उधर निकलता है दीप श्री' पतंगे में फर्क सिर्फ इतना है कोई यहाँ रुकता तो कोई वहाँ चलता है, एक जलके बुभता है, एक बुभके जलता है।

00

### , वीरेन्द्र मिश्र

### गीत

खड़ा उम्र की देहरी पर मैं सोचता—
एक फूल तेरी वेणी में गूँथकर
जीवन में कब ला पाया मधुमास मैं
फिर भी चलता ही जाऊँगा निशिदिन बारह मास मैं।
सदा रहा तुभको बिलखाता हँसते हुए जहान में
तुभे खींच ले गया दूर तक मैं ग्रांधी-तूफान में
जितनी सिन्दूरी साधे थीं धरती से ग्राकाश तक
एक-एक कर सब कुम्हलाईं, घूल हुईं वीरान में

ग्राज स्वयम् में ग्रयने से ही पूछता— एक पीर ग्रगणित पीरों में पूछकर कितना तुभको दे पाया उल्लास मैं;

फिर भी चलता ही जाऊँगा निशि-दिन बारह मास में।
कभी सोचता था कि करूँगा होड़ गगन के चाँद से
बाँधूँगा मलयानिल तेरी साँसों के उन्माद से
रेशम के परिधानों में दुलहन नाचेगी भूमकर
मैं युग-युग तक प्यार करूँगा नई नवेली साध से।

ग्रौर ग्राज में ग्रांख फाड़कर देखता— पास पड़ा ग्रमृत का प्याला छोड़कर विष पीने का करता हूँ ग्रभ्यास मैं;

फिर भी चलता ही जाऊँगा निश्नि-दिन बारह मास में।
प्राणों से प्यारे अरमानों पर मेंने वारा तुभे
तुभे प्यार कर भी रचना की दुनियाँ में हारा तुभे
फिर भी जीत मिली है जो, तेरे आगे कुछ भी नहीं
गीत और तू दोनों मेरे—और न कुछ प्यारा मुभे

में खुशियों का राज-सिंहासन छोड़ता—
एक गीत ग्रगणित गीतों में जोड़कर
भोगे जाता हूं ग्राधिक बनवास में;
फिर भी चलता ही जाऊँगा निशि-दिन बारह मास मैं।

साघ रँगी गेरू से तूने चला भुलसते पंथ पर गाँव, नगर नदिया, पर्वत के समारम्भ पर, अन्त पर दरस-परस केवल पीड़ा का नहीं मिला सुख का तुभे बैरिन हुई दिवाली-होली खिलते हुए वसंत पर

ग्रांख भरे बादल नभ में है डोलता—
एक बूँद तेरे श्रांसू की चूमकर
सावन से कब रंग पाया ग्राकाश में;
फिर भी चलता ही जाऊँगा निशि-दिन बारह मास में।

सारी बरबादी के पीछे भव्य सृजन की प्यास है मिट्टी राख हुई तो क्या अब भी जीवित विश्वास है तेरे स्वर में दृष्टि, दृष्टि में गीत, रूप में माघुरी और चलाचल, आने वाला कल स्मारक इतिहास है जीवन नदी-िकनारे सूरा चीखता—
एक बार तेरी धड़कन पर भूमकर
जीवित कर दूँगा शमशानी लाश में ;
ऐसे चलता ही जाऊँगा निश-िदन बारह मास में;
खड़ा उम्र की दहरी पर में सोचता—
एक फूल तेरी वेणी में गूँथ कर
जीवन में ले ग्राऊँगा निश-िदन बारहमाम में।
फिर तो चलता ही जाऊँगा निश-िदन बारहमाम में।

#### गीत

रो-रोकर सिन्दूर ढूँढ़ती मधुऋतु मेरे द्वार पर बाग सजे क्या, दीप जले क्या, ग्रौर मने त्योहार क्या ?

(१)
सागर-दृग में नीर भरे वह व्योम है, यह धूल है
शबनम से बोिंसल-बोिंसल हर पात है, हर फूल है
घुटती-घुटती साँसों-सा रुक-रुककर चलता है पवन
घरती घूम रही लपटों में, करती सपनों का हवन
शरद निशाएँ गगन-सीखचों में युग-युग से बन्द हैं
हेमन्तों की गित-विधियों पर वासन्ती प्रतिबन्ध हैं
मन का उत्सव बिल देता घड़कन के हाहाकार पर
गीत छिड़े क्या, प्रीति हँसे क्या, रूप करे सिगार क्या?

(२)
उचटा-उचटा-सा है मनवा, धीमा-धीमा राग है
मिद्धिम-मिद्धिम गित जीवन की, फिर भी मन में आग है
मेरी उजली दोपहरी पर फिर सन्ध्या की छाँह है
सोच रहा जग मुभको मावस की कितनी परवाह है
में नकों की वट पूजा पर स्वर्गों का वरदान हूँ
भौंको सजी दूर मन्दिर में, बिन-देखे हैरान हूँ
स्वप्न नहीं, आँसू प्रहरी हैं जब दूग वन्दनवार पर
दश्नेन कठिन महाजन को, मुभ हरिजन का परिवार क्या?

(३) कभी-कभी मेरे सिरहाने या जाती है चाँदनी नींद भरे गुमसुम सपनों को मिल जाती है रागिनी सोचा करता हूँ दुनियाँ में सुख का नहीं अभाव है कहीं घूप का पलड़ा भारी, कहीं भयानक छाँव है लेकिन अलग न हो सकता में, खुद अपनी आवाज से वंचित करना बहुत कठिन है मुक्ते सिर्फ अन्दाज से

क्योंकि बहुत से हृदय भरोसा करते मेरे प्यार पर उनका दरद भुलाकर मेरे जीने में है सार क्या? मिट्टी का रेशा-रेशा ग्रसहाय है, निरुपाय है

गिट्टी तोड़े जाता रोजी-रोटी का समुदाय है कुंजी लिये तिजोरी की अन्याय देश में घूमता कत्ल किये सच्चाई का ऐय्याश भूठ है भूमता सोना-चाँदी मखमल रेशम-सा बिकता ईमान है धल उड़ रही राहों में, भटका-भटका इन्सान है

ग्रनगिन कल में ग्रास लगाए खुले चोर बाजार पर मुक्तको सपनों की छाया में रहने का ग्रधिकार क्या ?

(火)

महथल समभ न पाता है, मेरी मधुमासी प्यास को समय घसीटे लिये जा रहा मेरी जीवित लाश को मैं बहार की करूँ कल्पना कैसे उस संसार में जो श्रव तक मानव की किस्मत बाँधे हैं तलवार में जहाँ मध्ययुग लौट रहा है सिद्धान्तों की झाड़ में नया-नया ईंधन पड़ता है सुलगे हुए पहाड़ में मिट्टी की सुधियाँ साधे हैं ज्वालाओं के ज्वार पर

0 0

तट पर बैठा बह जाने दूँ मैं उनको मभधार क्या?

# वोरेन्द्रकुमार जैन

# यादों की नीली पहाड़ियों पर

समय के विखरते बादलों के पार यादों की नीली पहाड़ियों पर सर्जना के नित नये भाड़ : उनमें सरसराती चिर नवीना चेतना की शीतल ग्रॅंग्री हवाएँ!

शाखान्तरालों मे फिलमिलाती प्यार की बनप्सई फीलें: उनके तटों में लहलहाती सपनों के कास की रेशमी बनाली: किसके भ्रचीन्हें मासूम परस-दुलार के ख़रगोश उसमें रिलमिला जाते ! श्रनामा घास के फ़ीरोजी़ फूलों में किस श्रनामिका के मन को श्राकुल दुपहरिया की एकाकिनीं उमंगें!

सरदी के इस नीलमी सवेरे
पूर्वाचल का डाकिया
पहली किरन की रिबिन में बँधी
किसकी कुंकुमी पाती
डाल गया मेरी खिड़की पर!
कि पड़ौस की सब्जी की बाड़ी में
गिलकी के पीले फूलों पर;
अपने फोंपड़ों के बाहर खड़ी
केश-जूड़ा बाँधती साँवली गठीली
कमाठिनों की पीली-काली चोलियों पर,
आकाश की अनन्तता को पीते
नारियल के नुकीले पत्रों पर——
खुल उठे उस पाती के अक्षर?

लगा कि कोई ख़बर थ्राई है उस पाती में मानव के थ्रागामी मनवन्तर

की।

श्रनदेखे लोकों के नीलाभ क्षितिज बन गये हैं उस पाती की पंक्तियाँ। उन क्षितिजों पर कभी सूर्य-लोक का हिरण्य-गभें पुरुष उदय होता-सा दीख जाता है हिमालय की चूड़ा पर डग भरता हुग्रा। चन्द्र-लोक के ग्रमृत-सरोवरों में नहाती श्रवसना यूरोपियन बालाएँ भलक जाती

शुक्र-लोक की नीलमी छतों पर

बीणा भौ' पियानों की सुरावलियों पर श्रपूर्व कविता कला, गान की भलमलाती मेहफिलें उतर ग्राती हैं। हिन्देशियन कुमारिकाओं के संग नृत्य-गान लीन हैं, शुक्र-लोक के ग्राकाशी ग्राँखों वाले मन-मोहन युवा। कि मंगल-लोक की गुलावी मानिक-रेलिंग पर कौन चमेली-सी गोरी चीना किशोरी कर रही है इन्तजार--दूर ते चिरन्तन प्रणय-मिलन के गीत गाते या रहे मंगल-कुमार का ! कि अनन्तों पर मशाल लिये जा रहे रूसी युवा-युवति-युगल खींच रहे समूचे खगोल को अपनी हथेली पर ! मानव के चिर दिन के कल्पित स्वर्गों को साकार कर रहे वे मत्यों की इस पृथ्वी पर ।

कि दफ्त हो रहे श्रमरीकी उदजन बम प्रशान्त महासागर में: कि शोषण का प्रेत सर पछाड़ कर दम तोड़ रहा लिंकन महान की समाधि पर। हॉवर्ड फास्ट की वाणी के जलते ग्रक्षरों पर

उदय हो रहा नवीन श्रमरीका : इमर्सन, थोरो श्रों वॉल्ट ह्विटमैन का श्रमरीका,

महर्षि ग्राइन्स्टीन का ग्रमरीका ! ग्रपनी ग्रणु-शक्ति की प्रयोग-शाला में मानव के लिये सुख-ऐश्वर्य की नई ग्रलकापुरियाँ ढालता-सा श्रमरीका ! ×

एक बरस हो गया तुम से बिछुड़े, सोचा था, खो गईं तुम अतीत की किसी तिमिरान्ध गुफा के भीतर। पर ग्राज क्या देखता हूँ भ्रचानक कि मुस्करा उठी हो तुम ग्रन्धकार की साँकलों को तोड़ कर उदयाचल के शिखरों पर: ग्रौर फेंकी है तुमने यह लवेण्डर-गुलाबी पाती प्रथम किरण की रिविन से बाँध कर मेरी खिड़की पर ! विखर पड़े हैं उसके ग्रक्षर केशर-कुंकुमी धूप के चुम्बन बन कर मेरे श्रासपास के श्राकाश वातास पर जन-जन के तन-मन घर-बार पर; मानव के नये मनवन्तर की ज्योतिर्मय भलकें लेकर।

¥

समय के बिखरते बादलों के पार यादों की नीली पहाड़ियों पर, देख रहा हूँ मैं तुम्हारे-हमारे चिर युवा स्वप्न की ऊगती उषा : कि जब ऐसे ही एक दिन, हिने के इत्र में घुलते सरदी के सबेरे तुम हम मिले थे प्रथम बार : मैं ग्राया था ग्रतिथि बन कर भ्रचानक तुम्हारे द्वार ! एक साँवली, लीना, सरला बाला खड़ी रह गई थी देहलीज में ठिठक कर, प्रशन-पूछती-सी ग्राँखों से बेखबर । कुछ ही बोलों में हम बन गये थे उस दिन एक-दूसरे की ग्रात्मा के ग्रारपार दर्पण। ग्राँखों ही ग्राँखों में हमने कह दिया था एक-दूसरे से: कि 'तुमको ही खोज रही थी मैं ग्रब तक चिर दिन से!' कि 'तुमको ही खोज रहा था मैं ग्रब तक चिर दिन से!' मिल कर हमने चुनौतो दी थी मानवी प्रणय से योगियों की निर्विकल्प समाधियों को! मिल कर बुने थे हमने सपने उस दुनिया के, जहाँ भगवान का योग,

मरण-विनाश-संघर्ष-प्रस्त मानव की भंगुर घरती पर उतर ग्रायेगा ग्रमृत का भोग बन कर। जब मेरे चिरन्तन दर्द की ग्राहें 'खंजर की हवाएँ बन कर' बींघ गईं थीं तुम्हारा कोमल कुँवरा ग्रन्तर। हमारे मिलन की उस परम उत्सव-बेला में

श्रा पहुँचा था स्वर्ण-मृग बन कर,
तुम्हारा मन मोहने को
धन का मारीच मायावी बाजीगर।
हरण कर ले गया था वह बलात्
युग के किब की वल्लभा को
श्रपनी सोने की साँकलों से बाँध कर।
तुम्हारी सरला चितवन पर
जड़ दिये थे उसने ग्रपनी हवेली की

भूठी सुरक्षा के पत्थर ।
श्रपनी प्रतिष्ठा के स्वर्ण-कुम्भ में
बन्दी कर लिया था उसने तुम्हारी श्रात्मा
के सत्य को ।
कि जब तुम्हारे सपनों के फूलों की नाव
छिन्न-भिन्न हो गई थी
किसी के 'बेक-वैलेंस' की चट्टान से टक-

कि तुम, यो मेरी यात्मा की सौरभ, जिसने उस मिलन के य्रन्तिम दिन कोयल से टहुकते उस मीठे उन्मन तीसरे पहर,

ढाल दिया था अपना विपुल केशभार से छाया

विह्नल मुखड़ा मेरे चरणों पर, श्रौर फिर भेल लिया था सर मेरा श्रपनी गोदी पर। वही तुम श्रात्मा की चिर काम्या, किव के सपनों की साकर वल्लभा, उस दिन छोड़ गईं श्रपने प्यारे किव को श्रकस्मात

यूग के खूनी चौराहे पर,
श्रीर एक बार भी तुमने नहीं देखा
था मुड़ कर।
कि जब तुम्हारे-हमारे सपनों के पारिजातों को रौंदती

तुम्हारी बारात बड़े ठाठ-बाट से बिदा हो गई थी बैण्ड-बाजों के साथ घरती-स्राकाश को हिलाती-कँपाती हुई उस मध्य-रात्रि के पहर में ! दूर जाते जुलूस की उन विलय होती गैस-बत्तियों

श्रौर बाजों की डूबती ध्वनियों के साथ उस दिन किव की चेतना खो गई थी जाने किस रौरव-यंत्रणा के अतलान्त पातालों में। सोच लिया था तब यही भाग्य किव का, स्वप्न-दृष्टा का, प्यार का, गीत का। पर रुंध नहीं सकीं भेरी रक्त-वाहिनियाँ असत्य, अन्याय, निराज्ञा, पराजय, विफलता की उन दम घोटती फाँसियों में खा-खाकर पछाड़े 'वैंक-बैलेंस' के उन 'श्राइस-बर्गों' से—। मेरा एक-एक रक्ताणु हो उठा विह्नमान कि अपनी ही भस्म की डेरी में से उठा में बन कर अमर 'अनल-पंछीं नव जीवन का

श्रौर छा लिया मैंने सकल सत्ताका श्रासमान। गूँज उठीं चुनौतियाँ मेरे ज्वालामय पंखों कि मेरी चेतना के स्फुलिंगों से, कि मेरी श्रात्मा के सार्वलौकिक दर्द में से उत्तरेगी ऐसी एक दुनिया श्रखण्ड प्यार की,

कि जिसमें धन नहीं होगा विधाता मानव-भाग्य का ।

कि जिसमें मानव की ग्रात्मा होगी शास्ता-नियन्ता इस ग्रखिल भूत-सत्ता की।

कि जिसमें किव की वल्लभा का अपहरण नहीं कर सकेगा अत्याचारी, घमण्डी धन का देवता!

×
कि लो, मेरे पंखों की लपटों से फट पड़ा

तुम्हें मूर्छित कर देने वाला, स्वर्ण-माया का ग्रामुरी मोहान्धकार। कि लो, देखता हूँ पूर्वाचल की चूड़ा पर चला ग्रा रहा है सूर्य-रथ तुम्हारा जाज्वल्यमान.

स्रपंनी श्रनन्त प्रभा के मण्डल से सकल लोक को परिव्याप्त करता हुआ। कि समय के बिखरते बादलों के पार यादों की नीली पहाड़ियों पर तुम्हारी नवीना पगतिलयों की जावक-ज्वाला क्रलमला उठी है! कि सरदी के इस नीलमी सबेरे पूर्वाचल का डाकिया पहली किरन की रिबिन में बॅधी किसकी कुंकुमी पाती डाल गया है मेरी खिड़की पर?

कि तुम्हारे बिह्वल केश छाये मुखड़े के समर्पण में से, कि तुम्हारी गोद में डूबे मेरे ग्रश्रु-भीने तपते ग्रंगारों-से ललाट में से—

उदय हो रहा है मानव का नवीन मनवन्तर:

इस चिट्ठी में ग्राई है उसी की खबर। कि ग्राज जब मिलने जा रहे हैं घरती ग्रीर ग्रम्बर,

तब कौन शक्ति है दुनिया की कि जो तुमको-हमको रख सकेगी विछुड़ा कर

#### रमानाथ ग्रवस्थी

#### गीत

दिल डूब गया है जिसका मेरे दिल में,
ग्रावाज उसी की ही होगी, पहचानो !
जिसके जीवन की रात मुफे चन्द्रमा बनाती है,
जिसके सोने के लिए रात ग्राकाश सजाती है।
वह मुफे शूल के साथ, फूल-सा जीने को समफाता,
मैं उसी रूप के राग स्वरों में बाँध-बाँधकर गाता।
मेरी ग्रांखों में जिसके ग्रश्च चमकते,
मैं उसी रूप का ताज मुफे पहचानो!
जिसके चरणों की धूल राह पर फूल बिछाती है,
जिसके प्राणों की प्यास मुफे बरसात बनाती है।
मैं उसे बाहु में बाँध काल से प्यार माँगता हूँ,
मैं उसे जीतकर ग्राज उसी से हार माँगता हूँ,
सैं उसे जीतकर ग्राज उसी से हार माँगता हूँ।
सैं जिसका हूँ वह दूर नहीं मुफसे,
तक़दीर उसी की है मेरी पहचानो!

जो हँस-हँसकर मेरे दुर्दिन अपने सीने में भरता है, जो मुक्ते हृदय में लेकर अपनी मंजिल तय करता है। मैं उसे बुलाता लिख-लिख पाती सुधियों के पंखों पर, मैं चलता उसे उठाकर अपनी किवता के कंघों पर। जिसका यौवन काँटों को सेज समक्तता, मैं उसी जवानी का जवाब, पहचानो!

### असम्भव!

ऐसा कहीं होता नहीं। ऐसा कभी होगा नहीं।

( 3 )

धरती जले बरसे न घन, सुलगे चिता भुलसे न तन। बिजली गिरे काँपे न तम, ग्रौ, जिन्दगी में हों न गम। ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कहीं होता नहीं। (२)

हर नींद हो सपनों भरी, डूबे न यौवन की तरी। हरदम जिये हर श्रादमी, उसमें न हो कोई कमी। ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कहीं होता नहीं। ( 3 )

सूरज सुबह आये नहीं, ग्री' शाम को जाये नहीं। तट को न दे चुम्बन लहर, ग्री' मृत्यु को मिल जाय स्वर। ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कहीं होता नहीं। (४)

दुख के बिना जीवन कटे, सुख से किसी का मन हटे। पर्वत गिरे टूटे न कन, श्रौ'प्यार बिन जी जाय मन। ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कहीं होता नहीं।

# जाने वाले बादल के प्रति

यो जाने वाले बादल !

मत जायो, बरसायो जल !!
दुनियाँ यब भी प्यासी है,
चारों थोर उदासी है।
फूलों का सुन्दर मुखड़ा,
लगता है उतरा-उतरा—
तड़प रहा प्यासा महथल,

छोड़ इसे देना मत चल ! श्रो जाने वाले बादल ! मत जाश्रो बरसाश्रो जल !! तुमको रात बुलाती है, प्यासे स्वप्न दिखाती है। सूरज श्राग बरसता है, जग का श्रांगन जलता है। मानव है दुख से घायल, दो इसको थोड़ा सम्बल। ग्रो जाने वाले बादल, मत जाग्रो बरसाग्रो जल।

#### 88

### नरेश मेहता

[ यहाँ अपनी एक कृति 'सप्तमी' प्रधान शैली में दे रहा हूं। 'सप्तमी' संस्कृत में, बंगला में तो है ही किन्तु बोलियों में भी है। विशेष रूप से 'मालवी' में इसकी प्रचुरता है। हिन्दी विश्लेष्यगात्मक एवं वियोगान्त भाषा बनी। उसका स्वर-संगीत अनेक प्रभावों से नष्ट होकर व्यंजन-संगीत के रूप में आया। ये कोई विशेषताएँ हों ऐसा में नहीं मानता विशेषकर काव्य एवं संगीत की वृष्टि से। अपने 'बसन्तागमन' को इस वृष्टि से पाठकों के सामने रख रहा हूँ। स्वर-नाद ही संगीत की आत्रात्मा होती है। यह प्रथम प्रयोग है; हो सकता है निखरा न हो किन्तु संगीत स्वष्ट हुआ है।]

#### बसन्तागमन

दिखन दार उघाड़ी बसन्त ग्रायो !!
हमाके पतभर नग्न कियो,
पुरान पाता भिंड गियो,
सेरी बाटे जीणं जीवन,
बुहारी लिये जावै पवन ।
नतून खातिर मार्ग देवो,
ग्रो हमार मोह पुरातन !
गोपुरे शंख डाके सुनो सिख !
ऋतु श्रीमंत ग्रायो !!
पीपल पाता, काँदो तुमि ना,
शितालो मन ! काँदो तुमि ना,
प्रभु ग्रँचल में से,

एईखन बगरि जावे; घरा ऊपरे अन्न, मने गान, तने रंग सब गोपी थाँखें रास रस सपना, टेसूवन टुशालों देखो सिख ! आयो रसवन्त आयो !! गृह दार खेत पलकन बुहारो, सेरीजन ग्रामजन, जनजन गुहारो। फागुन राजा आयो राजरथे गगने, वल्कल लेई, देवे परिधान अपने, पाताक मुकुट बाँधि गाछे-गाछे, सिख ! कन्त ग्रायो !!

# 🗸 प्रार्थना

वहन करों,
ग्रो मन ! वहन करो पीड़ा !!
यह ग्रंकुर है उस विशाल वेदना की,
तुम में थी जन्मजात
ग्रात्मज है,
स्नेह करो
ग्रंचल से ढँक कर रक्षण दो !!

वहन करो, वहन करो पीड़ा !!

सृष्टि प्रिया पीड़ा है कल्पवृक्ष,
दान समभः,
शीश भुका स्वीकारो

श्रो मन ! करपात्री स्वीकारो,

मधुकरि स्वीकारो !!

वहन करो, वहन करो पीड़ा !!

#### चिरंजीत

# कलम कुदाली

इस कलम-क़ुदाली से गोड़ूँ मैं खेत अनुर्वर जीवन के। (१)

इन खेतों में नभ ने शत शत श्रमृत-धारायें बरसाईं, जीवन-प्रद वरद प्रभातों ने संजीवनियाँ हैं बिखराईं, श्रौ' स्वर्गिक ग्राशीर्वादों-सी षड् ऋतुएँ पुनः पुनः ग्राईं, पर ये न कभी भी हरे हुए, पर ये न स्वर्ण से खरे हुए, धरती के मंगल ग्राँगन में ग्रस्तित्व बाँभ-सा धरे हुए, भाड़ों फंखाड़ों विषबेलों पाषाणों से ये भरे हुए, पर लहू पसीना एक किये मैं स्वप्न देखता नन्दन के। इस कलम-कुदाली से गोड़ूँ में खेत ग्रनुर्वर जीवन के।

( ? )

सारा दिन कड़ी मशक्कत कर मैं श्रान्त लौटता सान्ध्य समय, मन मन के पाँव न उठ पाते, प्रति श्रंग शिथिल श्रौ' पीडामय, दोजखकी श्राग उदर में जल हा, बचा-खुचा बल करती क्षय, यों जीवित श्रौ' शापित शव-सा मैं गलि-बाजारों में चलता, श्रपनी नज्रों में गिरा हुश्रा, श्रपने को श्राप स्वयं छलता, चम-चम करते धन-वैभव से चुंधियाई श्राँखों को मलता, में फर्क ढूंढता श्रपने में श्रौ-' उनमें जो स्वामी धन के। इस कलम-कुदाली से गोड़ूं मैं खेत श्रनुर्वर जीवन के।।

( ३ )

याँ-वहाँ जलूसों जल्सों में में 'शांति, शांति' का स्वर सुनता, दीनों के दुख से दुखी जहाँ धनपित नेता सिर को धुनता, बहुरूप स्वांग ये शोषक के में चल पड़ता मन में गुनता मुक्त जैसों के कंकालों पर निर्मित प्रासादों को लखता, मधु पायल की क्षनकारों को चुन-चुन रीते उर में रखता, प्यालों में ढलती हाला को में कूठ-मूठ मन में चखता, जब घर ग्राता तो रो पड़ते ग्ररमान क्षुधित तन के मन के। इस कलम-कुदाली से गोड़ मैं खेत ग्रनुवेर जीवन के।।

(8)

प्रातः से निश्चि तक खेतों में धम-धमक कुदाली चलती यह, दोपहर समय जब घाम प्रखर हो जाती ज्वाला-सी दुःसह, तब सुखद कल्पना सुर-सिर में में अनजाने ही जाता बह, ऊसर के प्रेत वगूले ये धरते आकृतियाँ महमिल की, हल रेखायें शिकनें बनतीं बारीक रेशमी अंचल की, भी' लोह कुदाली की धम-धम बन जाती छम-छम पायल की, —यह स्वप्न-ज्वार पल में हटती, उठते प्रस्तर-तट चेतन के। इस कलम-कुदाली से गोड़ूँ में खेत अनुवर जीवन के।

( )

नैराश्य निशा काजल-काली, में ग्राशा दीप जलाये हूँ, यह शिशिर कभी तो बीतेगा, मधु ऋतु की ग्रास लगाये हूँ, जब हरी-भरी खेती होगी, उर में वह चित्र सजाये हूँ, खेतों में सोना वरसेगा, यह श्रम मेरा फल लायेगा, घर-बाहर सब भर जायेगा, खुशहाली का युग ग्रायेगा, ना दीन कहीं, ना घनी कहीं, यह भेद-भाव मिट जायेगा, यह कलम लदी पुलकाविल से गायेगी बाँसुरिया बन के। इस कलम-कुदाली से गोड़ूँ मैं खेत ग्रनुवंर जीवन के।

( & )

बाहों में बल हो तो निश्चय गिरि भी ग्रागे से हट जाता, संकल्प सुदृढ़ हो तो निश्चय घरती पर स्वर्ग उतर ग्राता, विश्वास ग्रटल हो तो निश्चय पत्थर भी ईश्वर हो जाता, बस, ग्रात्म-शिवत, विश्वास ग्रौर संकल्प ग्रटल का ले संबल, निज हाड-माँस की खाद डाल, निज रक्त-स्वेद से सींच सजल, जीवन के बंजर खेतों को मैं बना रहा उर्वर-श्यामल, दिन दूर नहीं, जब देख इन्हें ललचेंगे स्वामी नन्दन के। इस कलम-कुदाली से गोड़ूँ मैं खेत ग्रनुर्वर जीवन के।।

१--- ऊंट के ऊपर कशी जाने वाली पालकी-सी, जिसमें बैठकर रेगस्तानी प्रदेशों की स्त्रियाँ यात्रा करती हैं।

## शम्भूनाथ 'शेष'

### रुवाइयात

प्राणों मे नई चेतना भर जाते हैं! नयनों में नये रूप निखर जाते हैं! पृथ्वी का सहज सत्य करे जब विश्राम; ग्राकाश में कुछ स्वप्त बिखर जाते हैं! + मानव को प्रकृति रूप में स्नष्टा पाया; अनुराग ने सौन्दर्य का सरगम गाया! पृथ्वी की सजगता की खिली जब मुसकान; दिव् लोक से म्रालोक उतर कर म्राया! + केन्द्रित है किसी रूप सें संसार का ध्यान ! ग्रनुराग सरोवर में नयन श्री ग्रम्लान! खो जाता है मन शून्य में यों अपने आप--ज्यों बाँसुरी की दूर से श्राती हुई तान ! हेमन्त-तरल चाँदनी मधुवन भूले! श्रनुराग के क्षण, ग्रन्तः चेतन भूले! यों भूलती है साध सलज दर्शन पा: ज्यों नृत्य-रता कामिनी का तन भूले; + मानस में ललित भावना लुक-लुक जाए! श्रभिव्यक्ति के क्षण कामना रुक-रुक जाए! बौराये हुये ग्राम की डाली पर ज्यों; फागुन की तरल चाँदनी भुक-भुक जाए!

### .ग ज ल

प्राण समान हुई जाती है, शाश्वत गान हुई जाती है! एक मधुर-सी टीस हृदय का जीवन-यान हुई जाती है! नभ में तारा, दृग में श्रांसू, जो धरती पर थी हिम कणिका, वही बूँद दुर्दिन में जाने क्यों तूफान हुई जाती है! मृदु भावों की अवहेला पर फूट पड़े थे करुणा-सोते; वह सुधि रूपिस के अधरों की मृदु मुसकान हुई जाती है ! रूप-सिन्धु में लीन हृदय की शास्त्रत सृजन-कला तो देखों; वह अमूर्त्त-सी भाव प्रेरणा अब छितमान हुई जाती है । दृग में स्वप्न, हृदय में जिसने मीठी-सी अभिलाषा भर दी; वह छित छित्रयों के भुरमुट में अन्तर्धान हुई जाती है ! मेरे सूनेपन के सपनों, कौन करे श्रृंगार तुम्हारा; रेगिस्तानी नदी राह मं रेगिस्तान हुई जाती है ! मन के सुमन चढ़ा कर जिसका दृक्जल से अभिषेक किया था, मेरी साधों की वह प्रतिमा फिर पाषाण हुई जाती है ! लाज भरी सौन्दर्य-मूर्त्त के आत्म-ज्ञान ने ली अगड़ाई; राई सी अभिलाषा बढ़कर मेरु महान हुई जाती है ! कुहरे भरे क्षणों में गायक कौन सुनेगा मर्म व्यथाएँ; पाकर नभ का भेद रात भी स्वर्ण-विहान हुई जाती है ।

वेवराज दिनेश

# चुनौती

है उन्हें मेरी चुनौती !

जो कि मेरे रक्त से शृंगार करना चाहते हैं। वेदना शर्मा रही हैं देखकर मुस्कान मेरी मोम बनती जा रही है सुन रसीली तान मेरी चाँद मेरा मीत है रिव से नहीं भयभीत हूँ मैं— वे सुनें ललकार मेरी!

जो कि मेरी वक्ष पर श्रेंगार घरना चाहते हैं। जो कि मेरे रक्त से श्रुंगार करना चाहते हैं।। में जिया उनचास पवनों में प्रलय का गीत बनकर घन घटाश्रों में रहा हूँ बिजलियों की जीत बनकर श्रांधियों के स्थाम कुन्तल प्यार से मैंने सँवारे वे सुनें जयघोष मेरा!

> व्यर्थ ही जो रक्त की नवधार वरना चाहते। जो कि मेरे रक्त से श्रुंगार करना चाहते हैं।।

रक्त मेरा पी बुक्ताना चाहते जो प्यास भ्रपनी एक मेरी वात मानें छोड़ दें अभिलाष अपनी मित्र के हित पुष्प हूँ तो शत्रु के हित सर्प हूँ मैं व सुनें फुंकार मेरी।

जो कि मेरे सामने बेकार मरना चाहते हैं। जो कि मेरे रक्त से श्रांगार करना चाहते हैं।। मै उपग्रों में हँसा हूँ, मैं निशाग्रों में रहा हूँ कूल के सँग-सँग चला हूँ प्रवल लहरों में वहा हूँ हार से परिचय पुराना जीन नव-दुल्हिन बनी है वे सुनें सन्देश मेरा!

जो कि मेरे प्यार का अधिकार हरना चाहते हैं। जो कि मेरे रक्त से श्रुंगार करना चाहते हैं।। प्रगति मेरी संगिनी बन साथ मेरे रह रही है कल्पना अपने हृदय की बात मुक्त से कह रही है मैं किसी से क्यों डहूँ जब साथ है मेरे जवानी सोच लें अपना भला वे!

जो प्रगति के पंथ की दीवार बनाना चाहते हैं। जो कि मेरे रक्त से प्रृंगार करना चाहते हैं।। भावना के शान्त सागर में अनेकों ज्वार आए ये अनेकों ज्वार मेरी नाव को कब रोक पाए साधना की नाव मेरी अनवरत चलती रहेगी परख लें वे शक्ति अपनी!

जो कि मेरी राह में मँभधार बनना चाहते हैं। जो कि मेरे रक्त से श्रुंगार करना चाहते हैं।। मैं जिऊँगा क्योंकि जीने की प्रबलतम चाह मेरी साफ करती जा रही हैं ग्रापदाएँ राह मेरी प्यार से तूफान मेरे साथ चलते मुस्कराते वे सुनें हुँकार मेरी!

जो हठीले मृत्यु से श्रभिसार करना चाहते हैं। जो कि मेरे रक्त श्रृंगार करना चाहते हैं।।

### गीत

रात ग्राधी जा चुकी है दूर हैं सपने ग्रौर पंथी गा रहा है गीत जीवन का वेदनामय स्वर बताता हाल तन-मन का थक चुकी है राह पर राही थके कैसे ढूंढ़ने है ग्राज दुनिया में उसे ग्रपने। रात ग्राधी जा चुकी है, दूर हैं सपने।

लोचनों में है सघन उन्माद सा छाया चिर पुराना स्वप्न बरबस याद हो आया स्वप्न भी था, जागरण भी था, निशा भी थी जिन्दगी में थे अनेकों मीत बन्धु बने रात आधी जा चुकी है, दूर हैं सपने ।

चाँदनी रातें कभी ऋह्लाद लाईं थीं ज़िंदगी में तरल तम उन्माद लाईं थीं भावनामय गीत गाये थे सितारों ने प्रकृति प्रांगण में बहे थे सुरिभ के भरने रात आधी जा चुकी हैं, दूर हैं सपने ।

स्निग्ध शशघर मीत जीवन का कहाता था भर सुधा के चषक मस्ती से पिलाता था किन्तु अब साथी नहीं हैं साथ जीवन लग गया है यह सुखद हिमवान भी तपने। रात आधी जा चुकी है, दूर हैं सपने। दूर की मंजिल कभी तो पास आयेगी प्रिय रुपहले स्वप्न अपने साथ लायेगी यह मृदुल आशा पथिक को दे रही जीवन देख बढ़ते चरण, चुभते शूल आज घने। रात आधी जा चुकी है, दूर हैं सपने।

विष बुक्ते यह जूल ही बन फूल जायेंगे ग्रीर मधु के घूँट पंथी को पिलायेंगे

स्वयं काली रात मादक प्रात लायेगी ग्रौर पंथी गा उठेगा गीत स्नेह सने। रात ग्राधी जा चुकी है, दूर हैं सपने।।

सुखद मंजिल दे पथिक को वस्तु मन-चाही हॅस कहेगी फिर नई मंजिल बना राही है वही जीवन निरन्तर गति रहे जिसमें जिंदगी भर प्रिय तुम्हें नव पंथ है चुनने। रात ग्राधी जा चुकी हैं, दूर हैं सगने।।

#### 00

## गोपालकृष्ण कौल

## श्रगार्थी !

इन्सानों की भीड़ में
इन्सानियत खो गई
जैसे मेले में
कोई ग्रबोध शिशु
खो गया खिलोनों थो' तमाशों की
खोज में
ग्रंगुली पकड़कर चलने वाले स्नेह के
हाथों से दूर
बिछुड़कर प्यार की गोद से
ग्राँखों के ग्रासमान से टूटे तारे की तरह
सिसक रहा मेले में-

स्रचंभित, स्रवाक्, भीड़ में स्रकेला ! हैं कोई ? जो— इस खोए, सिसकते हुए प्यार के भूखे बालक को उसके घर तक पहुँच दे ? टूटे हुए तारे को सूने स्रासमान में फिर से बसादे ? स्राज— इन्सानियत शरणार्थी है !

# आदम के बेटों से

हर ग्रांख नहीं करुणा से गीली होती हर बूँद नहीं सीपी में बनती मोती हर घरती पर फूल नहीं खिलते हैं कितना ही शबनम रहे रात भर रोती। क्या जाने कब से गलता रहा हिमानी, पर हर पत्थर कब गलकर बनता पानी? हर प्यास नहीं बुभती केवल ग्रमृत से विष भी पीकर खुश रहती यहाँ जवानी। हर साँभ नहीं उगता है चाँद गगन में, हर सुबह जागरण जगा न पाती मन में? हर बदली कब सूरज का घूँघट बनती हर घटा नहीं रुक पाती मुक्त पवन में। हर पग की छाया राह नहीं बन पाती हर नई राह कब है मंजिल तक जाती? यों तो हर राही कदम बढ़ाता है पर हर एक कदम को मंजिल सिर न भुकाती। इस तरह व्यक्ति की सत्ता श्रलग-श्रलग है हर एक प्राण में अपना श्रहं सजग है श्रस्तित्व श्रहं की छाया है, यह माना पर एक पैर से चलता कब यह जग है ? तुम एक बूँद को सागर माना करते तुम एक फूल को उपवन जाना करते तुम समभा करते एक लहर को सरिता तुम एक साँस को जोवन माना करते ! यह है श्रनेक को भूल, एक का पूजन, जग की पीड़ा से बचने का श्रवगुण्ठन यों शुतुरमुर्ग भी गरदन छिपा रेत में करता रहता है श्रात्म-तत्त्व का चितन ! तुम व्यक्ति-निष्ठ तुम अपने स्वयं पुजारी!
तुम को समिष्ट से लगता है भय भारी,
जब दुनिया में आग लगा करती तब—
तुम हाथ सेकने की करते तैयारी!
तुम तर्क-पुष्ट, तुम सूनेपन का चिन्तन!
तुम एक नहीं सहते अनेक का बन्धन!!
जो बुभा न पाता प्यास किसी धरती की तुम ऐसे बिन-बदली के सूने सावन!
बिन दो के होता प्यार नहीं धरती पर
यह दुनिया आदम के बेटों का है घर
यह धरती कितनी ही ऊँची-नीची हो
पर है इस पर सबका अधिकार बराबर।

88

#### रामावतार त्यागी

#### गीत

दीप के समीप श्रंधकार घूमता श्रारती सँभालकर उतारना !

साँभ ने विहंग को सितार दिया है
व्योम को स्वयंबरी सिगार दिया है
सूँघने समीर लगा फूल-फूल को
नींद को शरीर ने पुकार लिया है
स्वणं के विमान सदाचार, धूमता
तुम मुभे सँभालकर पुकारना!
प्यार को विनाश ने विराम दिया है
वृद्ध ने जवान पाँव थाम दिया है
लूट लिया फूल को बहार ने कहीं
बूँद को प्रवाह ने गुलाम किया है
शब्द का महान ग्रन्थकार घूमता,
गीत को सँभालकर उचारना।

चाँद को कुरूप ने खरोंच लिया है
मृत्यु ने सुहागिवन्दु पौंछ दिया है
जन्म के कपोल पर मशान का कलंक
भीति ने विकास को दवीच लिया है
भ्रान्ति का निशंक कलाकार घूमता,
वक्त को सँभालकर गुजारना।
जिन्दगी कगार पर खड़ी कतार म
पंथ के निशान खो गये गुबार में
ढोलकी उदास, नृत्य भी निराश है
व्यक्ति दबा राजनीति के तुषार में
वारुणी पिये हुए सुधार घूमता,
द्वार से " सँभालकर निहारना।

### गीत

रोश्रोगे श्रर्थी पर इतनी देर तो, कौन जनम का स्वागत करने जायेगा ?

फूलों के सूखे, निर्जीव शरीर पर शोक सुबह तक बैठे अगर मनाश्रोगे? तो खिलती किलयाँ खुशियाँ जब माँगेंगी तुम उनको क्या कह करके समक्ताश्रोगे? सोश्रोगे जो सिर को धरे मजार पर, तो जीवन का उत्सव कौन मनायेगा? होगा चढ़ना कैसे उच्च पहाड़ पर जो अपनी ऊँचाई से घबराश्रोगे? सबके दुश्मन से कैसे छड़ पाश्रोगे? जो अपनी परछाई से भय खाश्रोगे? मानोगे तारों का इतना हुक्म तो, कौन सुबह का घर-घर गीत सुनायेगा? मान कहा मेधा का कितनी देर तक बात हृदय की यों ठुकराई जायेगी? शब्दों के जादू से कितने वर्ष तक मानवता की लाश छिपाई जायेगी? होग्रोगे निष्फलता देख उदास जो, कौन समय से जाकर ग्रांख मिलायेगा? जो पगडंडी की उँगली को थामकर है चलना तो कैसे राह बनाग्रोगे? कोस रहे जो नभ को उनसे पूछना— ग्रपनी लघुता को किस रोज मिटाग्रोगे? जोहोगे हर वक्त मलय की बाट को, तो बर्बर ग्रांधी को कौन चिढ़ायेगा?

### गीत

कहो जागरण से जरा साँस ले ले स्रभी स्वप्न मेरा स्रधूरा-स्रधूरा।

लकीरें बनी हैं न तस्वीर पूरी

ग्रभी ध्यान हैं साधना हैं ग्रधूरी

ग्रभी कल्पना का हुआ है उदय ही

रहा साथ मेरे ग्रभी तक मलय ही

मुभे देवता मत पुरस्कार देना

ग्रभी यत्न मेरा ग्रधूरा-ग्रधूरा।

श्रभी तारकों पर उदासी न छाई

दिये ने न माँगी ग्रभी तक बिदाई

ग्रभी चाँद का रथ हुग्रा है रवाना

कली को न ग्राया ग्रभी मुस्कराना

प्रभाती न गाग्रो, सुबह मत बुलाग्रो

ग्रभी प्रक्न मेरा ग्रधूरा-ग्रधूरा।

श्रभी श्राग है, श्रारती कब बनी है श्रभी भावना भारती कब बनी है मुखर प्रार्थना मौन श्रचंन नहीं है निवेदन श्रभी तक समर्पण नहीं है श्रभी से कसौटी न मुक्तको चढ़ाश्रो खरा स्वर्ण मेरा श्रधूरा-श्रधूरा। किरण फूल के कुन्तलों को खिलाए पवन डाल के पायलों को हिलाए श्रमर जब चमन में मुरिलया बजाए कभी जब तुम्हारी मुक्ते याद श्राए तभी द्वार श्राकर तभी लौट जाना हृदय भगन मेरा श्रधूरा-श्रधूरा।

### प्रयागनारायण त्रिपाठी

## तप्त कुग्ड

हिम-मण्डित शिखरों के श्रास-पास जहाँ डोलता है ऋद हिम-वतास जहाँ हर धारा हिम-शीतल है जहाँ रुँघ जाता है श्वास-श्वास वहीं कहीं, किसी ठाँव, किसी मोड़ पत्थर की छाती को फोड़-फोड़ सहसा उमड़ता है तप्त कुण्ड हिम का प्रत्युत्तर, प्रसन्न होड़। तुम--जो हिम शीतल हो, उज्ज्वल हो, तुष्ट हो तुम-जो गर्वीली निज हिमता में पुष्ट हो तुम में भी नि:शंसय फुटेगा तप्त कुण्ड चाहे उसे हँस भेलो, चाहे व्यर्थ रुष्ट हो उस विस्फोट से तुम्हारा यह हिम शरीर यह गगनोन्मुख धरा का शुभ्र पिण्ड-नीर विघलेगा । फूटेंगी जल-धारायें नयन चीर, श्रम-सीकर बन रन्ध्र-रन्ध्र चीर।

### चार मुक्तक

## खिलौना

कहती मुबह : किरन-गुड़िया लो, बड़ी नरम है, प्यार करो; कहत दिवस : करम-पुतरी लो, गिरो नहीं, कांधा थामो; कहती साँभ : खिलौना मोमी ले लो शान्ति, थकन भूलो; कहती रात : नखत लो, चन्दा लो, ये सपने लो, खेलो; मैं ऐंठा हूँ : क्यों न दे गई मुभे खिलौना तुम कोई?

## पहरुवा

कभी सुना था: शलभ दीप-लौ छुते ही जल जाता है; कभी सुना था: रात-रात भर रटता पिष्हा 'पीव कहाँ?' कभी सुना था: मीन नीर बिन तड़प-तड़प मर जाता है, सच हो शायद: पर न भूठ यह इस क्षण, जब तुम पास नहीं, लगता है, पहरुवा प्राण का कहीं दूर जा सोया है।

## मुस्कान ै

जड़ें काट दो श्रौर विहग से कहो : खूब निश्चिन्त जियो ! पंख तोड़ दो श्रौर विहग से कहो : गगन में भूमो तो ! रंग पोंछ दो श्रौर चित्र से कहो : दिखाश्रो तो भाँकी ! तार तोड़ दो श्रौर बीन से कहो : भैरवी छेड़ो तो ! सुधि है ? तुमने कहा था न ?—यह लो, मैं भी मुस्काता हूँ !

### ब्याह

कहते हैं: चन्दा-कमोदेनी मिलें व्याह तब होता है, कहते हैं: सूरज-सरोजनी मिलें व्याह तब होता है, कहते हैं: कृत्तिका-रोहणीं मिलें व्याह तब होता है, होता होगा; व्याह गगन से गिरता होगा; खबर नहीं, हम तो श्राग लगाकर घर में तुम्हें खोजने जाते हैं।

00

### जगदीश बाजपेई

## शिखरों: एक संबोध !

शिखर, जो बादलों से बात करते थे; शिखर, जो दामिनो को ग्रंक भरते थे; शिखर, जो चिन्द्रका-चुम्बित रहे प्रति-पल शिखर जो हिम-प्रभंजन से न डरते थे। वही विद्रोह कर भू से हुए कंपित; विजित हो घाटियों से ग्राज चिर-शंकित; सफलता, शिक्त जिन्के चूमती थी पग— विफलता सहचरी; वे ग्राज भू-लुंठित । शिखर तब तक शिखर यदि घाटियाँ मानें; शिखर ऊँचे ग्रगर सिर, गर्त सम्मानें; चुनौती दे चुका युग ग्राज श्रृंगों; को बचेगी लाज यदि युग-धर्म पहिंचानें।। दिवस बीते कि जब सम्मान होता था; शिखर का भार सारा विश्व ढोता था; घरा के पुत्र—जनपद, ग्राम जगते थे शिखर, पर, चाँदनी की सेज सोता था। मगर ग्रब काल बदला, भावना बदली; गया मधुमास, बिखरी भ्रान्ति की बदली मुदित है पणिका, प्रासाद ग्रातंकित; सजग करती सभी को क्रान्ति की बदली ग्रहं को त्याग ग्रणु से मित्रता कर लो; गगन को भूल जग को ग्रंक में भर लो; इसी में हित निहित शिखरों तुम्हारा है; भुको, भुक कर घरा की वन्दना कर लो

## इस समय कल मैं तुम्हारे पास था

( 8 )

साधना तत्र थी तिरोहित साध्य में; भिक्त मूक विलीन थी ग्राराध्य में; बिन्दु का ग्रस्तित्व तब था सिंधु में; पंख में बन्दी विशद ग्राकाश था। इस समय कल...

( ? )

कामना में तृष्ति खुद साकार थी; याचना में पूर्ति की मनुहार थी; जून्यता मानो मुखर थी राग में एक तिनके में बँधा मधुमास था। इस समय कल... ( 3 )

ग्राज कितनी दूर शिश से चाँदनी; ग्राज कितनी दूर घन से दामिनी; जग गया रंगीन सपना देखते वह विगत उल्लास भी उच्छ्वास था। इस समय कल ...

90

## केदारनाथ सिंह

## श्रद् आशीः

उस पार मक्का के पके हुए खेत हैं।

ग्रौर इस पार मेरा गाँव,
न जाने क्यों मेरी ग्राँखों में शरद तैर रहा है—
भोर के उजास भरे बादलों की तरह,
न जाने वे पगडण्डियाँ ग्रब कहाँ होंगी—
जो मुफ्ते ग्राज भी उस छोर पर बेसाख्ता हाँक देती हैं,
न जानें इस साल उन पर वे घासें उगी होंगी कि नहीं
जिनकी नन्ही-नन्हीं पत्तियाँ—
ग्राज भी मुफ्ते दूर पर हिलते हुए हाथ की तरह बुलाती हैं,
न जाने उन किवाड़ों पर ग्रब कौन-सी थाप पड़ती होगी
जो रास्ते की हर ग्राहट पर पहले चीख-चीख उठते थे,
न जाने उन फरोखों से ग्रव कौन-सी हवा टकराती होगी
जिनसे मेरी फसलों की शाम ग्रक्सर उलक्स जाती थी,
न जानें उन तलैयों से कौन-सा गीत उठता होगा;

न जाने क्यों---

जहाँ ग्राज भी मैं---नरसलों पर भुके हुए कुहरे की तरह काँप रहा हूँ ! उस पार मक्का के पके हुए खेत हैं, ग्रौर इस पार मेरा गाँव, न जाने क्यों एक हाथ याद ग्राता है--जो हर साँक उस घाट की टूटी सीढ़ियों पर एक दिया--धर जाता था-- शरद उस हाथ को तुलसी की नई पत्तियाँ भेंट करे। उंगलियाँ याद आती हैं---जो गुड़ियों की टोपियों में परियों की मासूम कहानियाँ--बुन देती थीं--शरद उन उंगलियों को नई दूब की ताजगी दे ! नाखन याद आते हैं--जो श्रपने स्पर्श से रूमाल के बरीक धागों मैं--किरन की घीमी गुनगुनाहट आँक देते थे--शरद उन नाख्नों को वकुल की नई पंखड़ियों से रंग दे, एक भाल याद ज्ञाता है-जिस पर जाड़ों की ढलती हुई धूप बरबस ठहर जाती थी शरद उस भाल पर नये भोर की बेंदी लगा दे. श्रांखें याद स्राती हैं---जिनमें मैं समन्दर की बेमाप गहराइयां बनकर खो गया था--शरद उन आँखों को आदिम पूर्णिमाओं की तरह चमका दे, वाल याद श्राते हैं---जिनमें सर्व कछारों से आने वाली हवायें विश्वाम करती थीं-शरद उन बालों को चाँदनी के हल्के भोंको से सिहरा दे, एक नाम याद स्राता है--जो ब्राज भी मेरी सिहरनों में हल्की गरमाहट की तरह-बसाहुआ है---शरद उस नाम को एक वैदिक ऋचा की तरह— गँगा के कूलों पर बिखरा दे, उस पार पक्का के पके हए खेत हैं और इस पार मेरा गाँव. और इस पार मेरा गाँव,

मेरी रगों में शरद डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, जैसे फैले कछारों में नई मिट्टी की गमक डूबती है— धीरे, धीरे,

#### 00

### सर्वेश्वरदयाल सक्सेना

## सुबह से शाम तक में

सुबह हुई---धरती के सुनहरे चिकने फ़र्श पर हरी मटर का गोल बड़ा दाना लुढ़कने लगा; ग्रोर उसके पीछे पीछे, भूरे पंख फड़फड़ाता, गौरैये का एक बच्चा, ग्रपनी नन्हीं सी सुर्ख नोंच खोलकर, उसे बार-बार पकड़ने का श्रसफल प्रयास करता फुदकने लगा। साँभ हुई---दूर, श्राकाश के पीले रेगिस्तानी टीलों पर, भूखे शिथिल ऊँट, सुर्ख क्षितिज की ग्रोर ऊपर सर उठाए, पीठ पर चारा लादे, किसी ग्रोभल पडाव की ग्रोर थके माँदे, काले प्रश्न चिन्हों से रेंगने लगे। स्बह से शाम तक में--निज का प्रयत्न परवशता में बदल गया, पेट इतना बढ़ गया कि उसकी ही चिन्ता में सामने का चारा पीठ पर लादना पड़ा, आप इसे प्रगति कहें ! मेरे लिए स्वावलम्बी गौरैय्ये का बच्चा ऊँट हो गया।

### मार्कण्डेय

## रोड़े

यह पथ के रोड़े हैं इनको बातें बहुत बड़ी हैं, ऊपर से चिकने पर, इनकी छाती बहुत कड़ी है। कितनों को मंजिल से रोका, कभी नहीं पछताये, फिर भी अपनी आदत से,

श्रब तक ये बाज न श्राये। इन की साँसें तोड़ न देना, इन्हें राह पर छोड़ न देना, यह पत्थर के टुकड़े, इन पर टाँकी मारो! खून पसीना श्राँसू देकर, इन्हें सवारों!

## प्रकाश का प्यासा

हर खिलने वाला फूल हर चुभने वाला शूल प्यार हैं। हर घुटने वाली साँस, हर मिटने वाली प्यास हार हैं। हर हॅसता ग्रादम-जात, हर गिरता पीला पात ग्राशा हैं। हर उठती नभ की धूल, हर ढहता सरिता कूल हर प्रेमी की ग्रास, हर कैदी की साँस बाया है। हर बन्धन की ग्राग, हर मानव की माँग पूजा है। हर बातों की तोल, हर सौंदे का मोल कृपा है। हर श्रम का दुर्वासा, हर प्रकाश का प्यासा

## आद्मी

वनता आदमी कुछ ग्रौर होता आदमी कुछ ग्रौर

पत्थर में समाये प्राण, प्राणों में बसे पाषाण। कोई पूजता है प्राण, कोई पूजता पाषाण।

कोई समभता कुछ ग्रौर, कोई मानता कुछ ग्रौर। बनकर आदमी हैवान, कहता हूँ बना इन्सान। कोई भीतरी हैवान, कोई बाहरी हैवान। बनता आदमी कुछ और,

होता ग्रादमी कुछ ग्रौर।

### काञ्य-धारा

धरती पर जगा इन्सान,
पर क्या हैं नहीं बीरान
कोई ढूँढ़ता इन्सान,
कोई ढूँढ़ता बीरान।
जगता ग्रादमी कुछ ग्रौर।
सोता ग्रादमी कुछ ग्रौर।

सासों में वसी ललकार, पर बेजान को क्या हार। कोई देरहा ललकार, कोई खा रहा है हार जिन्दा ग्रादमी कुछ ग्रौर, मुर्दा ग्रादमी कुछ ग्रौर।

00

## मुकुटबिहारी सरोज

## गीत

दुनियाँ का दुख दर्द समभने वाले हर इन्सान को नए स्वरों में आमंत्रित करना होगा भगवान को।

( १ )

सिंदियों के यौवन से, पूजन में ऐसो गलती हुई
मानवता की ज्योति बुक्ता डाली बिल्कुल जलती हुई
इस गलती को भाग्य समक्तने वाले हर इन्सान को
नई तरह से ग्रनुभव करना होगा ग्रब ग्ररमान को।

( ? )

सोने का रिनवास, पसीने के दीपों से जल गया किसी देव का पृण्य, किसी पापी पत्थर को मिल गया इस पत्थर को देव समभने वाले हर इन्सान को नई तरह से परिभाषित करना होगा शमशान को ।

( ३ )

रोहिताश्व शैव्या खरीदकर, लोहा-चाँदी बन गया घास-फूस के लिए पवन पतभर में श्राँघी बन गया इस लोहे को सभ्य समभने वाले, हर इन्सान को नई तरह से दुहराना होगा, धरती के गान को।

#### कमलाकान्त पाठक

## जीवन के शोर में

प्राण-पिकी का का कलरव डूबा अब जीवन के शोर में। हिय के हॅसते भ्रांसू सुखे इन नयनों की कोर में। मानव ने जब ग्रांंखें खोलीं मन के स्थिर विस्तार में उसे पराया कहीं न दीखा भूमा की रस-धार में धरती श्रपनी, नभ भी श्रपना, जग जगता था प्यार में हवा रोशनी-पानी समरस रहे चढाव-उतार में सात समुद्रोंवाली पृथ्वी तुलती स्नेह-निहोर में । मानव ने जब ग्राँखें मुँदीं मन के ग्रस्थिर देश में बादल छाये काले-काले मतलब के ग्रा-वेश मे श्रपना गया पराया श्राया, व्यथा-कथा के इलेष में प्यास कंठ में, पानी नभ में प्यार पला विद्वेप में हिममयी गई हो मानवता मन की मुँदी मरोर में। मानव की जब आँखें चमकी बौद्धिक चरम विकास में नव-नव छन्द बने करनी के कथनी के मधमास में े बल-वैभव के गढ़ पर ऊगे कला-कलश अवकाश में दुनिया सिमटी, मन भी सिकुड़ा, बँधा ग्रहम के पाश में दूर हटा मानव से मानव, भरा हृदय भक्भोर में मानव की श्रब श्रांखें भापकीं टेढ़ी-मेढ़ी चाल में-विश्व-प्रेम के मधु सपनों को रखकर भाल विशाल में खिल यंत्रों में भिल तन्त्रों में, दलित दलों के ख्याल में तड्प तड्ति-सा-दमका-खोया, जल व्यवसायिक ज्वाल में द्वन्द्रमयी श्राकृतियाँ भत्पटीं युग की नई हिलोर में, बदले मनोवृत्ति के कपड़े भय के भटके भोर में।

प्राण-पिकी का कलरव डूबा ग्रब जीवन के शोर में।

## शान्ति सिहल

## गीत

ग्रंतर की ग्रपूर्ण साधों को चिर ग्रपूर्णता का वर देकर क्या तुमने कुछ भूल न की है ? रोते देखा मैंने म्रंबर, फटती देखी भू की छाती, केवल एक व्यथा मानव की, जग की भ्रांखों से कतराती, तुम्हीं वताश्रो श्रबल व्यथा को चिर लज्जा का भार सौंपकर क्या तुमने कुछ भूल न की है ? लज्जा-नत ये नयन कि जिनमें बिषम वेदना नहीं समाती। जीवन की परिभाषा जिनमें शतशत रूप लिए अकुलाती। भू, नभ की संपूर्ण कथा को केवल करुणा का स्वर देकर क्या तुमने कुछ भूल न की है ? श्रंतर का उल्लास बदल जाता है फ़ीकी मुस्कानों में, तिनके से विश्वास बिखर कर रह जाते हैं तूफानों में, भ्रमित पथिक से मन-पक्षी को सीमा-हीन मार्ग में तज कर क्या तुमने कुछ भूल न की है ? कहने को तो स्वयं रहा है मानव अपना भाग्य विधाता ! किन्तु साथ ही भावी के भी साथ रहा है इसका नाता! शाश्वत प्यास सौंप प्राणों को जीवन को खारा सागर कर क्या तुमने कुछ भूल न की है ?

9 6

## नन्द चतुर्वेदी

## . पृथ्वी और बादल

खिल रही हैं धूप वर्षा के गगन में और बादन माँगते अन्तिम विदा हैं। तरु-शिखर पर ग्राज विस्तृत वाष्प के कुछ कण सजल हैं बह रही पूरब दिशा से पवन चंचल ग्रौर, पर्वंत का शिखर ग्रादिंत नयन से साँभ को घेरे हए रंगीन मेघों का सरल, सभार नत-सा मीन देखे जा रहा है। म्राज कुछ बेहोश सा स्वर घुमता है चातकी का ग्रीर, वे सतरंग सुर-धनु की विलक्षण भंगिमायें एक सूनी सी उदासी में सिमटकर दूर जाने कौन स्वप्नावृत गगन की नीलिमा में मिल रही है। ग्राज बादल माँगते ग्रंतिम विदा हैं; ग्रौर पृथ्वी की सजल दुख-भार से पलकें भुकी हैं। ग्राज ग्रधरों पर किसी का गीत मधुमय गुँजरित है। दूर पर्वत पार उड़ता जा रहा है मेघ का दल ग्रौर धरती ड्बती ही जा रही है एक ऐसे अर्थ के अस्तित्व में जो कि कल ही मेघ ने उसको दिया है। उर्वरा है भूमि सुख-दुख सब सहेगी किन्तु इस क्षण एक ग्रनजाना विवश निरुपाय जेसे दर्द छाये जा रहा है ग्रीर बादल माँगते ग्रंतिम विदा हैं।

#### \*\*

## राजेक्वरप्रसाद नारायण सिंह

## गीत

नव युग का निर्माण करो हे !

किंदि-निशा-तम दिशि-दिशि छाया,
गहन श्रंध-विश्वास बिछाया,
पथ भूले जन, ध्येय भुलाया,
स्विणम दिव्य विहान करो हे,
नव युग का निर्माण करो हे !
जगे प्राण, नव गीत जगाश्रो,
जन-जन में नव-प्रीत जगाश्रो,

नव तूली से नभ रँग जाम्रा,
नव रिव-शिश-म्राह्वान करो है,
नव युग का निर्माण करो है!
नव पराग, नव-रस सरसाम्रो,
नव सर में सरिसज विकसाम्रो,
कुन्ज-कुन्ज में भ्रमर जगाम्रो,
गुज्ज-गुज्ज में प्राण भरो है,
नव युग का निर्माण करो है!

मृण-मृण में नव-शक्ति जगायो, तृण-तृण में नव बल बिखरायो, सुप्त बीज को सजग बनायो, प्रकृति-नटी में तान भरो हे, नव युग का निर्माण करो हे! भू-मंडल को एक करो है, विश्व-प्रेम-ग्रिमिषेक करो है, मन मानव का नेक करो है, उच्चादर्शोद्गान करो है, नव-युग का निर्माण करो है!

## असमर्थ

खेल न खेल श्रीर तू ऐसे, सखे ! ग्राज तक रहा खेलता

सँग तेरे मैं जैसे-तैसे !
तू समर्थ है निपुण खिलाड़ी,
मैं असमर्थ, अतीव अनाड़ी,
तेरे इस कीड़ा-कौतुक में
संग-साथ दूँ कैसे ?
खेल न खेल और तू ऐसे !
तू असीम—मैं सीमाओं में
बंधा रात-दिन भव-भावों में,

तू निर्भय, मैं काँप रहा हूँ देख, हार के भय से, खेल न खेल ग्रौर तू ऐसे! ग्रब तू मुफे छोड़ दे प्यारे, विदा माँगता पाणि-पसारे, दृष्टा ही बन कर देखूँ मैं तेरे खेल, ग्रभय-से, खेल न खेल ग्रौर तू ऐसे!

### देवेन्द्र सत्यार्थी

## एक मुलाकात की वर्षगाँठ

केक का टुकड़ा नहीं थी वह, न कूजे से भरी मिस्री-डली, न मधु का घूँट थी, कटोरी दूध से मुँह-मुँहभरी, न थी वह सन्तरे की फाँक रस के ज़ोर से छलकी हुई, एक औरत—हूर सी, मासूम सी, ग्राज मुड़-मुड़ याद ग्रा रही। सिनिमा-घर के सामने पहली हमारी मुलाकात, यों लगा कि फिल्म के पदें से उठकर ग्रा गई होर वारिस शाह की। ग्राँख सीपियों मे कोई ढरकता इकरार, ग्रोंठ पातों में खिली फरियाद की कली, मीलों लम्बे समय को कतरन कोई सुहासिनी, या गगन-रेखा को छूती मुक्त पंखिनी घुघुती,

उभरती ज्यों शहर के आकाश पर लाल सुर्खी ग्राज के ग्रखबार की। रेडियो से ग्रा रही वागेश्वरी, घन्टी पहलीं पहले-पहले फोन की दूर से ग्राई हुई चिर कॅवारे की तरफ से चिर कॅवारी के लिए। मधुकोष तरु फुनगी पै दूर-बहुत दूर, गमले की खिली नरगिस-पास, बहुत पास, किसी शालामार की सैर की हो तरसती। है मुफ्ते विश्वास कि ग्रौरत का प्यार इस तरह नहीं कि ज्यों रावी की धार बह रही, आती नहीं मुड़कर कभी। है मुभे विश्वास श्रीरत की नज़र इस तरह नहीं कि ज्यों जही कोई मस्करा के मीच ले पलकें तूरत ही। है मुभ्ते विश्वास कि ख्रौरत की याद इस तरह नहीं कि जैसे रेडियो-तरंग एक बार घूमकर लौटती नहीं! है मुक्ते विस्वास श्रौरत की कोई मुस्कान होती नहीं कभी ईथर में विलीयमान। है मुभे विश्वास छाया चाँद-रात की बार बार याद में बँधी सी लौटती चुमने श्री' गले लगने की नशीली साध में घूल से भरी को बार बार ढूँढ़ती। है मुभे विश्वास: मुलाकात वह अमर है मुक्ते विश्वास : इसीलिए तो उद्विग्न हूँ। दूर, बहुत दूर, दो देशों का फासला ! दूर, बहुत दूर, दो धर्मी का फासला ! दूर श्रपनी घर गृहस्थी में फँसी वह परेशान ! याद आ रही आज, उस हर की, उस परी की, याद ग्रा रही है ग्राज! उसी मुलाकात की है वर्ष-गाँठ ग्राज !

### नलिन

## बीत गये दिन

नव प्रवाल-सी शाम छलकती नीलम-घाटी की प्याली से। गिरा--वह गिरा ग्रहण पका नभ की डाली से। फिलमिल रेशम-सा भीन स्रोत भरमाता-सा, ठोकर खाता टकराता-सा, कुछ गाता-सा अस्फुट सरगम। टालें टलमल---तम की छाती पर खिचती शब्द-लकीर विरल। घाटो के थाम किनारे सन्ध्या-सुरा पी रहा प्यासा तम । नअ-शोभी हेम-सुमन-पिंगल, लो, सहसा पर्वत-हिम-कंघों से गया फिसल। तरल भोग-सा गया पिघल गल, स्वप्न-सजीला, ग्राह ग्राज भी दिवस गया ढल। म्राह ग्राज भी खाली ग्रांचल, केवल दो साँसों की माया--यह ग्रभिलाषी 'ग्राज' वन गया पछताता 'कल'। रूप की अमिटि निरंकुश प्यास, श्राज भी सो जायेगी रो-रो विफल उदास। म्राह क्या तुम न मिलोगी--प्राण ? चपल जर्जर जीवन की--ग्रास-बाँध रख सकते केवल तव कोमल भुजपाश। चरण क्षत, साहस-गत मन-प्राण, कू मुम-कोमल-केशर बन जाय ---तुम्हारा चरण-परस पाकर तीखे पाषाण। सामने मंजिल ग्रगम ग्रसीम, पंथ ग्रनजान। कहीं तुम इस घाटी के पार, प्रिये करती होगी संगीत-सुगंधि विहार। सुमन-मद पूनम गदगद पुलकित कुञ्ज-कुटोर, किरण कम्पित प्रतिहार समीर। गुंथती पारिजात के हार-

तुम्हारी पंखुरियों-सी ग्रंगुलियाँ सुकुमार। सरल मन को निश्चल विश्वास, कहीं भुधर की पिछली ग्रोर--तम्हारा स्वर्ण-रजत स्नालोक स्रधीर निवास । चरण कर इम घाटी को पार. विकल बाहें म्रालिंगन हेत पसार, प्राण, तुम चपल वासना-सी उद्दाम अधीर, पगों में गीत, साँस में छन्द चली श्राभ्रोगी सहसा विस्मय-सी भ्रनजान । बुदूर-बिल्लो-पाइन भूरमुट को चीर। ग्राज भी बीत गया दिन, उमड़ा ग्राता ग्रंधकार का ज्वार. निगल जायेगा पल में मुक्ते दानवाकार। शीघा श्रा मुक्ते बचा लो प्राण, क्षिप्र कस लो अपनी मुद्र बाहों में सुकमार ! चली आयो, कर इस घाटी को पार !

0

### रामकृष्ण श्रीवास्तव

## कलम के दुकड़े

हे किव गुरु वाल्मीकि तुम जहाँ कहीं भी हो, लो कलम कि इसमें ग्रपनी करण कथा भर दो ! इस घरती पर ग्राज भी कौंचवध होता है— लो हृदय कि इसमें ग्रपनी मर्म-व्यथा भर दो !

हे किवयों के किव कालिदास हो जहाँ कहीं— फिर कलम पकड़ना श्राकर हमें सिखा जाश्रो, नभ के दृग से फिर छलक उठो हे मेघदूत— फिर किसी विरहणी का संदेश सुना जाश्रो! संगीत काव्य के युगसृष्टा हे सूरदास, लो कलम कि इसमें मंत्रमुग्ध संगीत भरो! माँ की मिसरी ममता, बालक का माखन मन, वह भंवरगीतवाली राधा की श्रीत भरो! हे मीरा मा ! तुम अपनी चरण धूलि दे दो, यह कलम हमारी नाच उठे जिसको छूकर हॅसते-हँसते विष का प्याला पीने वाले— वे भजन तुम्हारे अवतक जिन्दा हैं भूपर!

हे तुलसी धर्म प्राण किवता के कल्पवृक्ष शरणागत है यह कलम कि इसमें भिक्त भरो, हम जीत सकें सोने के मृग की माया को लो कलम कि इसमें रामबाण की शक्ति भरो!

> दो टूक बात के धनी ग्ररे फक्कड़ कबीर लो कलम कि इस पर रंग चढ़ा दो मस्ती का! जो भटक रहे हैं मन्दिर-मस्जिद में उनको रास्ता दिखा दो इंसानों की बस्ती का!

हैं कहाँ कलम के धनी आज इस दुनिया में जिसको देखो वह कलम बेचता फिरता है, जब कलम गुलामी की सूली पर चढ़ती है— आजादी की आँखों से लोहू गिरता है!

> यह कलम नहीं, इज्जत है बड़े बुजुगों की इसकी रक्षा करना कर्तव्य हमारा है— यह कलम नहीं, वाणी है भारत माता की इसका हर टुकड़ा हमे प्राण से प्यारा है!

जो लिखा ग्राज तक कलम तोड़नेवालों ने वह पढ़ते-पढ़ते हमने कलम ऊठाई है, तू बनी टूट जाने को मत रुकना-भुकना ऐ कलम लिखे जा तुभको रामदुहाई है!

> ऐ सोनेवालो, जाग उठो श्रव देर न हो जिन्दा रहने के लिए हमें मरना होगा, मर नहीं गये हम जिन्दा हैं इस दुनिया में हमको श्रपना श्रस्तित्व सिद्ध करना होगा!

जीने को वैसे जीती हैं मिक्खयाँ यहाँ कल्पना जिन्दगीकी यह अशिव-असुन्दर है, हम जिन्दा हैं यह सच है लेकिन दुनिया में बेमतलब की जिन्दगी मौत से बदतर हैं!

जीना है हम सबको, मुक्तको भी, तुमको भी तो ग्राग्रो जिलकर इंसानों की तरह जियें— दुनिया के सिर पर मौत ग्रगर मंडराती हो तब भी न मरें हम बलिदानों की तारह जियें!

हे किवयों के राजा रवीन्द्र हो जहाँ कहीं, लो कलम कि इसमें चिर यौवन की प्यास भरो ! हम जीत सकें मृत्यु को तुम्हारी तरह यहाँ स्विणम प्रकाश से ग्रात्मा का ग्राकाश भरो !

> हिन्दी-गंगा के भागीरथ हे भारतेन्दु, हम बेजबान हैं हमें बोलना सिखला दो— जो ग्रंग्रेजी के ग्रंघ भक्त हो गये उन्हें, है कहाँ मातृभाषा का मन्दिर दिखला दो!

हे श्रद्धा के सुत मानव किव जयशंकर जी लो कलम इसे श्रपने श्रांसू से नहला दो, मिल जाय बुंद्धिको हृदय, हृदय को बुद्धि मिले श्रद्धा माता को घायल मनु तक पहुँचा दो!

> नरकाव्य प्रणेता अपराजेय निराला जी तुम जिन्दा महाकाव्य हो इसमें क्या शक है, आशीर्वाद दो हमें अभय के छन्दों का यह कलम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक है!

जो कलम सरीखे टूट गये पर भुके नहीं उनके आगे यह दुनिया शोश भुकाती है, जो कलम किसी कीमत पर बेची नहीं गई वह तो मशाल की तरह उठाई जाती है!

यह कलम वही जिसने गीता के रलोक लिखे, द्रौपदी सती की जिसने लाज बचाई हैं— वह भटक रही हैं ग्राज ग्रंधेरी गलियों में जो दुनिया को रास्ता दिखाती श्राई हैं!

## राजेन्द्र यादव

# विर ब्राई रे बद्रिया सावन की

पुलका मेरा हृदय, सावनी-बदली भुक म्राई है ! तप-तप कर धरती की प्राशा सिन्धु खींच कर लाई मेरे मन का कालिदास फैला पंखों को नाचा मुग्ध चातकी-सा यौवन का वैभव देख रहा हूँ सुनसान बौर पर भूला डाले कजली भुक ग्राई है! मन की धरती पर बूँद बूँद फिरकी-सी नाच रही है बिजली की छुरियों से चीरे कौन हिया देता है खुली ग्रांख-सी खिड़की पर लहराती चिक बौछारी पुरबइया में सिहर याद कुछ पिछली भुक ग्राई है। सुरमई चीर पर इन्द्रधनुष की गोट उठा हौले से-किरनों की स्वर्णिम उँगली से, टुक भलक दिखा चन्दा की सांसें कानों में गमक रहीं, फैली अलकों की नागन कन्धे पर धर चिबुक, कौन यह पगली भुक ग्राई है ?

## एक च्रा

श्राज तेरी गोद में यह रात शायद बीत जाए! देख लथपथ-सा शिथिल रलथ-शीत जल से काँपता तन। आ रहा हूँ ठेलता भीषण-प्रलय संघर्ष के क्षण। भाँक ले इस कक्ष से कैसा--वर्षा। घोर प्रभंजन

इस ग्रंधेरे में लगा था-एक पल को भार जीवन।

यह विकट अभिमान मेरा भय बना भक्तभोरता है! दे सरस वरदान यह भय कण्ठ में बन गीत जाए। पृथुल मांसल गोद में सिर
श्रोर यह संसार सुन्दर।
प्रणय का वात्सल्य मुद्रित—
खिल रहा सस्मित कलाधर।
थपिकयाँ देकर सुलादे
सच सुमुखि मैं थक गया हूँ!

हूँ तुभे ग्राश्वस्त करता मैं चला बन मूक पत्थर!

तप्त चुम्बन एक केवल
भुक इधर कर ग्रधर ग्रपने
श्रान्त पत्थर का हृदय पिघले कि बन नवनीत जाए।
कल उठा देना मुभे तुम
जब दिवस का श्वास जागे!
पंथ है, चलना मुभेक्या तुम चलोगी त्रास-त्यागे!
खैर छोड़ो बात कल की
सो रहा विश्वास भरकर

स्तेह की इस श्रहण लौ में नव उषा का हास जागे!

स्वर्ण सपनों में विहँसती ग्राज की वह नींद लेकर। कल चुनौती हैं नियति को, हार लाए, जीत लाए!

## रामानन्द 'दोषी'

## गीत

ग्राज बीच मँभधार खड़ा मैं सोच रहा हूँ—वह भी सच था, यह भी सच है।

एक रोज मेरे थ्राँगन में पर फैलाए सपनों के कलहंस कहीं से तिरते भ्राए मैंने थ्रंतर का सब नेह उंड़ेला उन पर लेकिन जब छूना चाहा वे हाथ न श्राए मेरी पीड़ा ने मेरा श्रंतर मथ डाला श्रौर मिला चलने को पथ ये काँटोंवाला पाँवों की काँटों से लेकिन श्रीत हुई जब मेरी बाधा ही मेरा पथ-गीत हुई जब

तब फिर मुभको छलने आये स्वप्न सहज सुकुमार खड़ा मैं सोच रहा हूँ-वह भी सच था, यह भी सच है।

शायद तुमको याद न होगी वीते कल की थी मेरीं हर साँस टेर चातक घायल की नवधा भिक्त-भरी मेरे प्राणों की गागर शत-शत घाराओं में इन चरणों पर ढलकी

> लेकिन तुमने एक बार भी ग्रपने कर से मेरी श्रद्धा के प्रसून के गाल न परसे ग्राखिर मैंने सारा विष पी ग्रपनें मन में सोच लिया-यह भी होना था इस जीवन में

वही मगर तुम ग्राज खोजते ग्राए मेरा द्वार खड़ा मैं सोच रहा हूँ-वह भी सच था, यह भी सच है।

> नौका ने उत्ताल तरंगों से घबराकर लाख-लाख तट से विनती की हा-हा खाकर लेकिन तट ने बार-बार उसको ठुकराया कोटि-कोटि व्यंग्यों की भाषा में मुसकाकर

जब कोई बे-म्रास-सहारा हो जाता है संघर्षों से लड़ना भी ग्रा ही जाता है लहरों ने ग्राब्लिए नौका को गोद उठाया भँवरों ने स्वागत में मंगल-गान सुनाया ग्रौर मिलन ग्रींलिंगन श्वातुर है हर कूल-किनार खड़ा मैं सोच रहा हूँ—वह भी सच था, यह भी सच है।

> इस पथ के हर राही का विश्वास ग्रलग है सब का अपना प्याला अपनी प्यास ग्रलग है जीवन के चौराहे खंडहर पर मिलते हैं पतकर सबका एक महज मधुमास ग्रलग है

यों तो इस अम्बर से अविरल मधु भरता है लेकिन प्याला किसी किसी का ही भरता है मेरा पूर्ण चषक पतभारों ने उलटाया आखिर मैंने अपनी तुष्णा को समभाया

श्राज मगर मधु-भीगे-भीगे हो श्राए पतकार खड़ा में सोच रहा हूँ — वह भी सच था, यह भी सच है। किलयों का श्रपने ही दिल पर राज न होता केवल भूत-भविष्यत् होता, श्राज न होता सच कहता हूँ बहुत ठोकरें खाती दुनिया श्रगर प्यार का रूप कहीं मुहताज न होता

उसी प्यार को लेकिन गुंजलिका में कसकर उस दिन रूप हँसा था भोलेपन से डसकर दबी-दबी ग्राहों की तब जुड़ ग्राईं लड़ियां छन्द-सूत्र में पिरीं, बनीं गीतों की कड़ियाँ

रूप उन्हीं गीतों का बनकर आया पहरेदार खड़ा मैं सोच रहा हूँ-वह भी सच था, यह भी सच है।

00

### रामदरश मिश्र

## मौसम बदला है

मौसम बदला है
लगता है मौसम बदला है
तभी तो घरों की दीवारों के भीतर से
बाहर कढ़ने को पग बार-बार हो रहे
तभी तो डरे प्राणों के सहमे गीत
बन्द ग्रोठों के दरवाजे
तोड़-तोड़ देने को ग्रँगड़ाई ले रहे।
मौसम बदला है
ग्रोलों की ठंडी चट्टानें
जिनके नीचे
धरती के फूलों की हँसी दबी सोई थी

टूट रही शीशे सी ।

किरणों के हलके से गरम-गरम होने में
कुहरों का मादक तम
जिसकी छाँया में
पगडंडी खेतों की
ग्रपने ही पथिकों की ग्रांखों में भरमाई थी
फटता है ग्रजगर से दिन की ।
खिलती हिलती साँसों से
मरघट का सन्नाटा छाती में बाँध
जमी थीं बदली की जो
काली-काली छायाएँ

#### . काव्य-वारा

काँप-काँप भरती है टूटे पक्षी-पर सी हफ्तों के बाद सड़क इतनी आबाद हुई है हँस-हँस के हवा गले मिलती है खुली साँभ के दिल की धड़कन पर बजते हैं पाँव। मुक्त आँखों में तैरतीं बिजलियों की धाराएँ हॅस-हँस के हवा गले मिलती है दृग-दृग से मिलते हैं मन-मन से मिलते हैं मन के सारे दुराव ग्रांखों के भेद-भाव को हँसनी हवा गुदगुदा करके मुक्त खिलखिलाहट में लोटपोट कर देती भर भर भर पेड़ काड़ते मन की सिकुड़न की जर्जर पत्ते तन की ऐठन से टूटते डालों की भीतर से प्राणों के स्वर जैसे

कोमल गंधों के दल के दल हैं फूटते। महकते गुलाबों की हँसी भील कमलों का पूनम के सागर के ज्वार उठन लहरों की पाँवों की ध्वनि की बारात ले बिजलियों की ग्राँखों की छाया में सड़क बढ़ी जा रही किनारे पर गंगा के। मौसम बदला है गंगा के तट पर गूंजी फिर से भाभ भी' मृदंग संग चंडिदास की कविता भनन भनन राधा के न्पूर वंशी मुखरित नटवर की--गंगा के उर-उर में गुंजी नावों से उठती विरह फगुवा की अल्हड़ तानें मौसम वदला है।

## राजीव सक्सेना

## मुक्ति-गीत

श्रो मुक्ति !

में हूँ कि श्रालिंगन-श्रातुर बाँहे फैलाये हुए,

तेरे ही पीछे बावले बैशाख-समीरण-सा,

घूम रहा हूँ जाने किस पल से,
समय की सीमा कुछ याद नहीं।

मेरा एक डग श्राह सदियाँ कहा जाता है,

मेरा हर श्रगला कदम—नये युग का प्रवेश है,

मेरी पेशानी के पसीने की बूदों में कितने चाँद श्रौर सूरज

खण्ड-खण्ड होकर घुल मिल गये रज-कण में;
हाँ, मेरी भौंहों के ऊपर काली घटाएँ भी छायीं,
जिनकी गूँज ग्राज इतिहास कहलाती है,
हाँ, मेरी साँसों में उलभ कभी गीतों की कड़ियाँ भनभना
उठीं—

श्रीर हृदय का राग गल महाकाव्यों में ढल गया,
गुफा़श्रों से निकल मेंने ही गगनचुम्बी इमारतें उठायीं हैं,
देखो ना, मंजिल के हर मील पर, ये सारे चरण-चिह्न
मेरी ही यात्रा की गाथा ग्राज गा रहे!
श्रो मुक्ति!
हर एक पग एक कड़ी टूटी है
पर ग्रगले ही चरण नये बंधन ने पंथ रोक डाला है,
श्रनवरत संघषं जीवन की गति मेरी!

( ? )

हाँ, एक दिन वह भी था

दिपद जन्तु के रूप में 'मैं' ने जब जन्म लिया !

मैं था उन्मुक्त, किन्तु,

यह भोला-सा ग्रासमान ऊपर गिरा पड़ता था,

यह सुकुमारि घरती मुँह बायें निगलने को थी,

पानी की नादान लहरों में दिल डूबा-सा जाता था,

पेड़ों के मासूम पत्तों में जाने किसकी भूखी निगाहें छिपी थीं,

फूलों की लहकती महक साँसों में सॅपोलों सी सरकती थी,

बारों ग्रोर से ये सरला प्रकृति महाकाल-सी खड़ी थी;

तभी मैंने सामाजिक बन्धन ग्रंगीकार किए

ग्रौर प्रकृति-भय से विमुक्त हुग्रा !

मेरी सामाजिकता एक बन्धन है,

मुनित भी !

( 3 )

प्रकृति के विरुद्ध युद्ध करने के हेतु—
मैंने सामाजिक बन्धन का ग्रस्त्र लिया,
पर संगठित मनुष्यता की शक्ति है इतनी कि
कुछ लोग प्रकृति से रक्षा का भार-साले, दूसरे मनुष्यों को

स्वार्थ-जालमें फँसाने लगे ! में हुँ कि ग्रांखों के सामने देखा है, सरे बाजार ग्रादमी-ग्रादमी को बेचता था, बैलों की जगह पर खेतों में इन्सान जोता जाता था, श्रीर उधर क़बीलों के सरदार मुखों पर ताव दिया करते थे ! हाँ, मुक्त से पूछो कि किस तरह, श्राधे गुलाम, कृश कृषकों के सीनों पर, हीरों के भारी सिहासन चमचमाते थे, ग्रीर जहाँ ऐंठे हुए बैठे सामंत ग्रीर सम्राट, नंगी तलवारों के साथे में. ग्राध्यात्मिक शान्ति का उपदेश दिया करते थे, उनकी जिह्वा पर ईश्वर के वचन थे ! श्राग्रो, मैं बताऊँगा कि किस तरह गोरे पूँजीपति दुनिया को मंडी समभते थे, ग्रौर हर चीज भाव-ताव से चलाते थे, काली जातियों को 'सभ्य' करने के लिए वे काले साम्राज्योंका 'बोभा' सँभाले थे. द्निया में शान्ति की स्थापना का लक्ष्य ले, वे दोनों पक्षों को युद्ध के ग्रस्त्र बेचा करते थे, जनता के खून-खराबे से वे 'निर्लिप्त' थे ! श्रो मेरी मुक्ति! ग्रा देख. मेरे सीने पर कितने ही घाव हैं, यहाँ क़बीलों के तीर दर्द बनकर समा गये, यहाँ चंगेजों भ्रौ' तैम्र के तेगों की धार कुन्द हुई, यहाँ चक्रवर्तियों के घोड़े, मनुष्यता को रौंदते चले गये, यहाँ डायरों की गोलियों में कलियाँ भी भुन गयीं, यहाँ अमलनेरों में मनुष्य के खुन से होलियाँ खेली गयीं, मेरे सीने से खुन की बुँदें भी वहुत गिरीं, श्रीर सभी जगह ग्रमर शहादत के स्मारक उठ खड़े हुए, मगर में ग्रागे बढ़ता ही गया, कहीं रुका नहीं, जल्मों के दुर्ग बालू के ढेरों से ढह गये।

#### काव्य-धारा

(8)

यो मेरी मुक्ति !

ग्राज तो ग्रौर भी महान विश्वास के पंख लगा

मेरे पैर उठते हैं—बढ़ते हैं,

इतिहास के ग्रनुभव से गुज़र कर मैंने देख समभ लिया,

ग्रागे समता के उपवन हैं,

हवा के भोंके ग्राज उधर से सुगंध के संदेश लिए ग्रा रहे,

ग्राज सभी मार्ग उसी ग्रोर बढ़े जाते हैं,

मैं हूँ कि इसीलिए ग्राज भी ग्रालिंगन-ग्रातुर बाँहे फैलाये हुए,

तेरे ही पीछे बावले वैशाख-समीरण-सा घूम रहा !

### भवानीप्रसाद मिश्र

## छाँह चाहिए !

तुमने कैसे समभ लिया था।
में पीछे हूँ;
एकबार मुड़कर क्यों देखा?
तुमने कैसे समभ लिया था
एक बार से ऋधिक देखना
नहीं जरूरी!
सदा खींचती मुभे रहेगी—
वह चितवन वह रेखा?
कितने दिन हो गये

निरंतर चलते चलते,
मुभको, तुमको भी;
पथ पर तुम कक जाग्रो,
दूरी कम हो !
या कि धूम कर ऐक बार फिर देखो
जलते पथ पर छाँह चाहिए,
चितवन-पवन चाहिये,
तेरा बाँह चाहिए!

#### (2)

## ग्रोंकारनाथ श्रीवास्तव

## पहाड़ी यात्रा

आगे बढ़ना ऊपर चढ़ना समानार्थ है पीछे फिरना, नीचे गिरना एक बात है; यह पहाड़ है यहाँ अर्थ ही आगे बढ़ने का ऊपर चढ़नाहै। हम इस पर चढ़ते जाते हैं, हम इसके ऊपर प्रतिपल चढ़ते जाते हैं

ऊपर से बर्फीले भोंके ब्राते हैं हम सहम ठिठक कर रह जाते हैं कभी-कभी कुछ कह जाते हैं पर ज्यादातर सह जाते हैं भोंके खाकर सहमें ठिठके रह जाते हैं। रह जाते हैं— इसी िलए तो बार-बार श्रागे बढ़ते हैं। इस दुर्गम के गौरव का मर्दन करते हैं। पद-चिह्नों में श्रपने बीते पल संचित हैं। हम थकते हैं तो छ।या में इक जाते हैं सुस्ताते हैं सुस्ताते हैं भूल गए कुछ तो पग दो पग लौट, लौटकर बीते पल में, नीचे जाकर उस भूले को ले श्राते हैं। सब कुछ लेकर यानी मंजिल को यह श्रपना सब कुछ देकर

(उस मंजिल को सब कुछ देकर जो इस ग्रपनी धरती का सर्वोच्च शिखर

जिसके ऊपर जो है, वह केवल ऊपर है)
हम भारी भरकम वोक्ता ढोते
श्रागे बढ़ते जाते हैं
हम ऊपर चढ़ते जाते हैं।
पदिचिह्नों में अपने बीते पल संचित हैं
हम कभी उनसे बंचित हैं
वे हममें जीवित हैं, हम उनमें जीवित हैं
हम जीवित हैं,
हुआ अभी तक जो,
उससे मिलकर जीवित हैं।
पीछे रह जाने के,
नीचे रह जाने के,
भाव अगर आते हैं

तो हम एक एक भोंके को
सौ-सौ भोंके मान-मान कर सह लेते हैं
मामूली अनुभव को भी उद्गार बनाकर
कह देते हैं सपनों में भी रह लेते हैं।
वे ग्रागामी पल वे जो हम में जीवित हैं
ये हम जो उनमें जीवित हैं,
हम जीवित हैं,
हुआ अनहुआ जो, उससे मिलकर
जीवित हैं।
ग्रिकत और अनंकित पदिचह्नों में अपने
ये पथधूल भरे शमलीन चरण निश्चित
हैं।

हम आगे बढ़ते जाएँगे हम ऊँचे चढ़ते जाएँगे पिछड़े रह जाने के भाव कभी आएँगे तो हम सपने देखेंगे, उद्गार करेंगे, ज़ोशों से गाएँगे दुर्दम पिछड़ेपन को हर कोशिश से पार करेंगे।

किंतु कभी हम थक जाएँगे
तो थोड़ा सा रक भी लेंगे
सुस्ताएँगे।
छायावासी किन्हीं सुरक्षित पदचिह्नों को
और अधिक गहरा कर लेंगे
किसी किसी पछ और अधिक रह लेंगे
लौट तिनक रह लेंगे
क्योंकि हमें आगे बढ़ना है,
हमें बहुत सहना है
हमको बहुत बहुत रहना है।

## सुरेश ग्रवस्थी

## अभिन्यक्रि

श्रगणित दुख भेले
भाव-प्रजनन के कष्ट सहे,
शब्द का जन्म हुश्रा,—
एक शब्द—'पीड़ा' का।
जग का, भाषा का व्यवहार:
एक शब्द का
एक श्रश्य से परिणय हुश्रा।
(वह दुख जो मैंने पाया
क्या वह व्यर्थ हुश्रा?)
शब्द चिर है, ब्रह्म है;
भेरे भाव उसी से प्रादुर्भूत
उसी में समाहित हैं।
(तव क्या मेरा दुख कुछ न हुश्रा

दुख की कथा नश्वर है ?)
शब्द की विशाल बाहें
घेरे हैं भावों के क्षितिज-छोर
शब्द के कगार कूल
वांघें हैं ग्रन्तर का भाव-स्रोत।
(तब क्या मेरा दुख फूठा है
दुख की ग्रिभव्यक्ति निरी ग्रोछी है,
ग्रशक्त है ?)

### रमाकान्त श्रीवास्तव

## वर्षान्त के बादल

ग्लानि पश्चाताप से भर जा रहे वर्षान्त के बादल। वहाँ बरसे जहाँ तन के वहुत उजले मगर मन के बहुत काले। वहाँ बरसे जहाँ सीमेन्ट के श्राँगन, जहाँ सीमेन्ट की छतें, जहाँ सीमेन्ट की जड़ता, दिलों की नमें सतहों पर जमी बैठी। वहाँ बरसे जहाँ साटी नहीं मिलती मगर बिकती।

श्रनेकों भाव की माटी,

श्रनेकों किस्म की माटी,

तालाब की माटी,

नापदान की माटी,

उजड़ते गाँव की माटी,

(उजड़ता इसलिए कि वह बनेगा शहर की

बस्ती,

नई बस्ती)
वहाँ बरसे
जहाँ बरसात के रंगीन मौसम
वासना की प्यास बढ़ती है।
नहीं बरसे वहाँ पर यह

जहाँ पर माटियाँ ग्रंदर छिपाए वीज वैठीथीं नहीं बरसे वहाँ पर यह कि जितने बूँद यह बरसे नए ग्रँखुए निकल उतने करें शृंङ्गार धरती का, करे शृंङ्गार खेतों का। नहीं बरसे वहाँ पर यह जहाँ पर श्राम की हर डाल से कजली मुखर होकर चतुर्दिक गूँजने को बहुत ही बेताब बैठी थी

जहाँ पर बंदियाँ माथे लगाने के लिए छीटे-बड़े परिवार खेतिहर राह तकते थे। भीर भव वह गलतियों पर सोचते-से बुँदियों के प्रति ग्रसीमित दुःख से मरते हुए-से ग्लानि पश्चात्ताप से भर जा रहे वर्षान्त के बादल

## सुरेन्द्र तिवारी

## इन दिनों पर

यह घायल कर जाने के दिन ! हँस-हँसकर मर जाने के दिन !! जिसको दर्शन समभा हारा वह बतला गया अचानक ही मुसका कर टूटा जो तारा यह बनकर मिट जाने के दिन ! यह मिटकर मुस्काने के दिन !! सुन रहा पुरवाई का गीत गा रही जो धीमे-धीमे तुम्हारी तरुनाई का गीत यह गीत नये गाने के दिन ! यह तुमको श्रपनाने के दिन !! मुस्काती कलियों से पूछो जल चुके हजारों फूल जहाँ

उन उजड़ी गलियों से पूछो यह खिलकर भर जाने के दिन! यह भर कर खिल जाने के दिन !! कितने सुन्दर तुम, जाना तब उस रोज ग्रचानक कहकर कुछ शरमा कर मुस्काये तुम जब यह हरदम मुस्काने के दिन ! कुछ कहकर शरमाने के दिन !! जब से तुम हो मुभको सपना दुनियाँ भर में ढूँढ़ा मैंने कोई न मिला मुभको ग्रपना खुद ही में खो जाने के दिन ! शाथद पथ भरमाने के दिन !!

## मधुर शास्त्री

## गीत

जिन्दगी के ही लिए तो गीत गीता हूँ, इस

लिए यह जिन्दगी मधुमास है ।...

मौत का संकेत किस क्षण में नहीं होता,
दुःख का सन्देह किस मन में नहीं होता?
जानकर भी दुःख मेरे पंथ में श्राए,
मुस्कुराए प्राण पर जीवन नहीं रोता।
मुस्कुराहट के लिए ही गीत गाता हूँ, इस

लिए मेरे श्रधर पर हास है ।...

मौत से लड़कर यहाँ जीता रहा हूँ मैं।
जानकर भी तो जहर पीता रहा हूँ मैं।

मीत मेरा ही कलेजा चीरता श्राया, किन्तु बारम्बार हो सीता रहा हूँ मैं। मीत के ही तो लिए मैं गीत गाता हूँ, इस लिए वह मीत मेरे पास है। ... छीन लाया चाँद से ऊपा सुराही को। ग्री पिलादी हैं विकम्पित ग्राज राही को। रख लिया है सर हथेली पर यहाँ जिसने, रोक सकता कौन उस लड़ते सिपाही को? उस सिपाही के लिए ही गीत गाता हूँ, इस लिए ही चल रही यह साँस है।...

## तुम उसे स्वर दो!

प्रशं को तो शब्द मैंने दे दिया, तुम उसे स्वर दो!

ले हृदय की प्यास जीवन की व्यथा,
है लिखी मैंने चमन की यह कथा,
बाद युग के यह बता पाया तुन्हें—
फूल को तो रूप मैंने दे दिया, तुम सुरिभ भर दो!
प्रश्नु से मेरी कहानी धुल गई,
गाँठ जो भी थी तड़प से खुल गई,
रात ही ग्रब तक लुभा पाई मुफे—
स्वप्न को तो सत्य मैंने दे दिया, तुम ग्रमर कर दो!
मुसकराहट से मिली यह साँस है,
हो रहा मेरे नयन में रास है,
नृष्ति से परिचय हुग्रा ग्रब तक नहीं—
प्यास को तो प्राण मैंने दे दिया, तुम ग्रघर घर दो—

## हास्य-व्यंग्य

[ आधुनिक कविता में हास्य श्रोर व्यंग्य श्रपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व बना रहे हैं। इस काव्य-प्रकार के रूप-निर्माण में श्रपने-ग्रपने स्तर श्रोर श्रपने-ग्रपने ढंग से हरिशंकर शर्मा, बेढब बनारसी, गोपालप्रसाद व्यास, बेधड़क बनारसी, वंशीधर शुक्ल, रमई काका श्रौर केशवचन्द्र वर्मा श्रादि ने योग दिया है। हास्य-व्यंग्य की प्रस्तुत कविताश्रों में व्यासजी का व्यंग्य उनके श्रपने दृष्टिकीण का परिचायक है।

### गोपालप्रसाद व्यास

# छेड़ करता हूँ मैं....

( १ )

गलत न समभो, मैं किव हूँ प्रयोग-शील, खादी में रेशम की गाँठ जोड़ता हूँ मैं। कल्पना कड़ी से कड़ी, उपमा सड़ी से सड़ी, मिल जाय पड़ी, उसे नहीं छोड़ता हूँ मैं।। स्वर को सिकोड़ता, मरोड़ता हूँ मीटर को, बचना जी, रचना की गित मोड़ता हूँ मैं। करने को किया-कर्म किवता अभागिनी का, पेन तोड़ता मैं, दवात फोड़ता हूँ मैं।।

( ? )

श्रोता हजार, हों कि गिनती के चार हों,

परन्तु मैं सदैव तार-सप्तक में गाता हूँ।
साँस खीच, ग्राँख मीच, जो भी लिख देता उसे,
खुदा की कसम, नई कविता बताता हूँ।।
ज्ञेय को बनाता ग्रज्ञेय, सत्-चित को जून्य,
देखते चलो में ग्राग पानी में लगाता हूँ।
ग्राली की कली की बात बहुत दिनों चली,
ग्रामाँ, हिन्दी में देखो छिपकली भी चलाता हूँ।

( ३ )

मुक्ते अक्ल से आँकिये हाक —हूँ मैं,
जरा शक्ल से जाँचिये साफ़ हूँ मैं।
भरा भीतर गूदड़ ही है निरा,
चढ़ा ऊपर साफ़ गिलाफ़ हूँ मैं।।
अपने मन में बड़ा आप हूँ मैं,
अपने पुरुखों के खिलाफ़ हूँ मैं।
मुक्ते भेजिए जू में बिलम्ब न कीजिये,
आदमी क्या हूँ, ज़िराफ़ हूँ मैं।।

(8)

बच्चे शरमाते, बात बकनी बताते जिसे,
वही वही करतब श्रधेड़ करता हूँ मैं।
विना बीज, जल भूमि, पेड़ करता हूँ, श्रौर—
फूँक मार बकरी को भेड़ करता हूँ मैं।।
बिना व्यंग्य श्रथं की उधेड़ करता हूँ, श्रौर—
बिना श्रथं शब्दों की रेड़ करता हूँ मैं।
पिटने का खतरा उठाकर भी कामरेड,
काँगड़े की छोरियों से छेड़ करता हूँ मैं।

86

## नागार्जुन

## बड़ा साहब

छोटे-छोटे बाल छँटे हैं, चिकनी-मोटी गर्दन सिर पर हैट, सिगार का घुआँ छूट रहा है छन-छन बूट-पैंट मानिला शर्ट से ढका हुआ सास तन उतरे हैं देवता स्वर्ग से धरती पर अफसर बन! गांधी-नेहरू से गुंजित है मन-मन्दिर का आँगन यही चलाते पटना-दिल्ली का हकूमती इंजन। पहले के आई-सी-एस ठहरे, हो आए हैं लन्दन पहली को पाते हैं साहब तीन हजारी वेतन। मुन्सिफ बना दमाद, भतीजे ने पाया प्रोमोशन बेटे ने पकडा दामोदर वैली-कार्पोरेशन

### कांव्य-धारा

डेरे पर भी फोन लगी है, घंटी बजती टन-टन स्टेट्समैन गीता है, रामायण इंडियन नेशन। एस-डी-ग्रो थे व्यालिस में, गोली चलवाई दन-दन अब तो करते रहते निश-दिन नेताग्रों का कीर्तन। कुछ इनमें साहित्यिक भी है, लिखते हैं ग्रभिनंदन प्रजा ग्रौर राजा दोनों के दिल का करते रंजन। चापलूस करते गंगा की मिट्टी से दँत-मंजन बदल गया है भीतर-भीतर नित्त नेम का बन्धन। मुँह पर मलते हैं लॉयल्टी का ही ये गुलरोगन जैसा मालिक, वैसी सर्विस कैसा बढ़िया स्लोगन। छोटे छोटे बाल छँटे हैं चिकनी-मोटी गर्दन उतरे हैं देवता स्वर्ग से घरती पर ग्रफसर बन!

00

### केशबचन्द्र वर्मा

## प्रेम-काव्य

उस रात सिनेमा से ग्राकर कुछ भावुक हो, जैसे ग्रपने को समफ लिया उस प्रेम– कथा के 'हीरो' सा !

में जन्मन-सा खोया-खोया पलकें भारी रह-रह करता धुक-धुक-सा रजाई में लेट 'चीप' उपन्यास पढ़ने की-हाजत यानी सब लक्षण वहीं जो कि होते हैं

सिद्ध प्रेमी जन के !

मैं बैठा
(बैठा क्या ढुनँग पड़ी मेरी काया!)

मैं भरमाया-सा शरमाया
कुछ अलसाई सी करवट ले

महाकाव्य की एक भूमिका के स्वर में धीरे से उनको गोहराया 'रहने भी दो पान-सान यह आग्रो, बैठो ! यह देखो दूधिया चाँदनी ग्राज बिखेरी है धरती पर शुद्ध वनस्पति घी सी जिसमें रंग न ग्रब तक मिल पाया है; देख-देख तुमको हँसती है...' कहते-कहते, मेरा गला ग्रचानक ही भर ग्राया !

प्रेम-काव्य था !
पर वे तो बस काठ सरीखी बैठीं
उन पर नहीं तिनक भी ;
जादू छाया !!
तब मैंने नम्बर दो मन्तर मारा—

'त्म कितना भ्रच्छा गाती हो ! हर सुबह शाम हरम्नियाँ ले तुम छत पर घूँघट निकाल कुछ गाना सा जब गाती हो तब पास-पड़ोस मुहल्ले वाले अपनी छत से कैसी-कैसी नजरोंसे तुमको देखा करते हैं! (यहाँ मैंने एक गर्भ निश्वास भी छोड़ी!) बहुत 'पापुलर' हो तुम प्यारी तुम पर वारी मैं बलिहारी...। उनके होठ खुले मैं जीत गया तब ! मैने सोचा म्राखिर को मैं भी तो कवि हूँ कवि-स्वर्गिक कल्पनाकार ! जब चाहूँ तो जिसका तैसा मूड बना दूँ! पर वे केवल इतना बोलीं—

'ग्राप नहीं लाए वह कपड़ा घोने वाला साबुन !'

फिर इस पर
कोई भलमानुस क्या कह पाता?
मैं जैसे सचमुच खिसिया कर
ग्रासमान में लगा देखने
ग्रब कि भेंप वाली जमुहाई
मुभको ग्राने लगी बराबर!
करवट लेकर
लेट गया।

× × लगा
सामने की इत्मारी पर रक्खी
ये पंत निराला
शेली, कीट्स
ये देव बिहारी सभी भूठ हैं!
केवल सच है
वही हमारी कपड़ा धोने वाली टिकिया!

**9 9** 

## गोपालकृष्ण कौल

## कैंचीकट गोंद्पुत्र

( 8 )

बाजार में हिन्दी के बिगड़े सपूत ग्रव हाथ की सफाई ग्री' तमाशा दिखाते हैं। कैंची हैं इनकी माँ, गोंद इनके पिता जी, दूसरों की काट कर ग्रपने चिपकाते हैं।

( ? )

काटते जरूर हैं दरज़ी नहीं है किन्तु, दफ़्तरी नहीं, लेकिन काम चिपकाने का। लेखकों की भीड़ में श्रेय सिर्फ इनको है, प्रतिभा के बिना ही कमाल दिखलाने का। ( ३ )

छूते नहीं कलम, सम्हाल कर रखते हैं, कागज का धवल मुख काला बनाते नहीं। छपते हैं इतना, टाइप घिसे जाते हैं, लेखनी को लेकिन बिलकुल घिसाते नहीं। (४)

लेते हैं कम दाम, देते हैं मक्खन साथ, होड़ में होता बुरा हाल दूसरों का है, ग्रार्डर पर करते हैं माल सपलाई यह, लेबिल इनका किन्तु माल दूसरों का है। ( 火 )

( ६ )

दृष्टिकोण इनका है, छपने पर एक बार, जो कुछ निरर्थक है सार्थक बन जाता है, श्री' छापेखाने से रही की दुकान तक, जो कुछ छपता है जरूर बिक जाता है।

किन्तु गोंदपुत्र को कों श्रेष्ट लेखकों पर है, उनकी रचना का वे लोहा मानते नहीं। ग्रण्डा रोज देने वाली मुर्गी का हाय, लेखक-निरामिष कुछ महत्व जानते नहीं।

00

### चिरंजीत

## सदीं आई है !

सुरसा-सी यह रात कि सर्दी श्राई है!

लम्बी शैतानी ग्रँतड़ी-सी रात मारवाड़ी पगड़ी-सी, लम्बी नेता के भाषण-सी, बंबइया बरसात कि सर्दी आई है! सुरसा-सी यह रात कि सदीं ग्राई है! भंकृत काया, बजे बतीसी, जीभ जाप करती है 'सी सी' ग्ररे, ठंड के कीर्तन से तो-हरि-कीर्तन भी मात कि सर्दी आई है! सुरसा-सी यह रात कि सर्दी श्राई है ! रात रुपहली तारों वाली, चन्द्रमुखी मुग्धा मतवाली, रूप प्रकृति का लखते छतपर-लगा नमुनिया हाथ कि सर्दी आई है! सुरसा-सी यह रात कि सदीं ग्राई है! घर में कोट न गर्म रजाई, नहीं कोयला, हीटर भाई, ग्राग उगलने वाला कवि भी-काँप रहा ज्यों पात कि सर्दी आई है! सुरसा-सी यह रात कि सर्वी ब्राई है!

प्रगतिशील यदि किव हम होते, नर्म-गर्म बिस्तर पर सोते, लगते, श्रोढ़ दुशाला करते-फुटपाथों की बात कि सर्दी आई है! सुरसा-सी यह रात कि सदीं म्राई है। सोच रहा कवि हालावादी, मिले कहीं से बोतल ग्राधी, ग्राज न कवि-सम्मेलन कोई, वर्ना बनती बात कि सर्वी ग्राई है! सुरसा-सी यह रात कि सर्दी ग्राई है ! सोच रहा कवि छायावादी, बड़ी भूल की, करी न शादी, समभ रहा, सपने में घर का-पक जायेगा भात कि सर्दी ग्राई है ! सुरसा-सी यह रात कि सर्दी ग्राई है ! सर्दी में, प्रेमी कवि कहते. विरही जन ही रक्षित रहते, सर्दी में भी विरह ज्वाल से-भुन जाता है गात कि सदीं ब्राई है ! सुरसा-सी यह रात कि सर्दी ब्राई है!

ग्ररे, न हम प्रेमी दीवाने, लिखे पड़े हैं गीत पुराने, इन्हें जला कर चाय बनायें— ग्रीर सेंक लें हाथ कि सर्दी ग्राई है! सुरसा-सी यह रात कि ग्राई है! सावधान, सर्दी के कारण, कुद्ध क्षुब्ध है श्रालोचक-मन, देखें, किस किव लेखक पर— होता सिपल घात कि सर्दी ग्राई है! सुरसा-सी यह रात कि सर्दी ग्राई है!

### विनोद शर्मा

## नये सूत्र : एक व्यंग्य

ग्राजं की ये जिन्दगी, धोखा दिखावा ग्रौर छलना के सिवा कुछ भी नहीं। भुठ बोलो ! छिपा रहने दो हृदय का सत्य, भूल से भी उसे मत खोलो ! श्रीर यदि तुम कह गए कुछ सत्य तो फिर तूम असभ्य, समाज से अनभिज्ञ, ग्रनसोशल कहाग्रोगे। हो भले तुम, किन्तु, सारी जिन्दगी भूखे मरोगे, जूतियाँ चटखास्रोगे। है स्रभी काफी समय-यदि चेत जाग्रो! क्या सही है इसे छोड़ो ! जिस तरह भी बने श्रपने पर मुलम्मे को चढ़ाश्रो ! ये समय की माँग है ये नाइन्टी परसैन्ट लोगों के दिमागों का निचोड । बहुत भावुकता सचाई से लिया है काम श्रब तक किन्तु उसमें क्या कमाया नाम? फिर वो भावना-युग की पुरानी बात थी जिसकी कहानी मात्र हो तुम।

क्यों अकेले व्यर्थ तुम यूँ ही बजाते -पीपणी ये भावना की बेसुरी ? फेंक दो! ये ग्राज के इन्सान को डिस्टर्ब करती है, नहीं क्या जानते तुम, म्रादमी म्रपने प्रगति के मार्ग पर-कितनी तरक्की कर गया ! वो नया है, अतिनया ! उसका पुराना सभी कुछ तो मर गया। श्रादमी श्रौरत कि श्रौरत श्रादमी है। भूठ सच है, बुरा ग्रच्छा है, कि हिंसा प्यार से बेहतर कहीं बेहतर। हृदय की बात कहना मूर्खता है। रहें भ्रम में लोग, मत दो भेद अपना ! छलो जितना छल सको संसार को !! तोड़ दो तुम जहाँ पाश्रो प्यार के श्राधार सूत्र हैं ये नये मानव की विकासोन्मुख म्रनोखी बुद्धि के बुद्धिवादी नरो ! इन पर अमल करने का अभी वत लो! कि ये भी ऋार्ट है। प्रैक्टिल बननें सुधरने का--

ग्रनुठा चार्ट है।

### जनवाणी

[हिन्दी-क्षेत्र की जनपदीय बोलियों में कविता के नए रूप का विकास हो रहा है। हम चाहते थे कि इन सभी बोलियों को वर्तमान कविता के प्रतिनिधि नमूने यहां देते; लेकिन श्रवधी, राजस्थानी श्रौर पंजाबी की कुछ कविताएँ ही दे पा रहे हैं। श्रगले भाग में मूल्यांकन-सहित जनपदीय बोलियों की ग्रधिक कविताएँ प्रस्तुत की जाएँगी।

श्रवधी

रसर्ड काका

## गाँव के धरती

गाँव छोंड़िकै चल्यो नगर का,

धरती तुमका टेरि रही है।

विसरि न जायो भुइयाँ देवी, जिहकै धूरि अंग लिपटायों, खेलि कूदि के कुलिक कुलिक कै, जिह की गोदी मोद बढ़ायो। पुरिखन के ई ख्यात न विसरयो, अन्नदेव के दोरघ दाया, जिनका रकतु नसन माँ व्यापा, रिनियाँ जिनके कंचन काया। जिनके सुधुरे फल खायो है, बैठि सीतली छाहँ जुड़ायो। ब्यार आँव अँवरूद अँबिलिया, कइथा जमुनी बिसरि न जायो। अँगवा के निबिया तुम तन, उचिक उचिक के हेरि रही है। धरती तुमका टेरि रही है।

विसरयो ना बज़रङ्गवली का, भैरव बाबा सितला महया, जिनकै मान मानता कीन्हें, तुम जनम्यो है कुवँर कन्हइया। बिसरयो ना चउरी सित्तन कै, जो पित पूजित बिन कै गउरा, जहाँ पंचपरमेसुर बइठैं बिसरि न जायो गांधी चउरा। तुलसी गाछ न विसरयो, जिहकी लिह्यो द्यारती दूनौं बेरिया, बिसरि न जायो कुवाँ मिठउवा, जिहकी घूम्यो सात भँवरिया। गावँ जग्य का कुण्डु न भूल्यो, जिह पर प्रीति घनेरि रही है। धरती तुमका टेरि रही है।

तुम वाट छहँगरी भांडित के, बिसरयो ना नाचु पुछारी का, लहे छहे धान की म्याड़न पर, सारस की जोड़ी न्यारी का। छपछपे घाम हन्ना कूदित, भूपभूपे बिरिछ पंछी कुलकिन, गहगहे ताल के कवँ ज खिलिन, भूम्फन-भूम्फन भवँरा गुँजिन। महमही गमक माँ बउरन की, कुहकुही कोयिलिया के बोली, चुचुहात सहत के छत्तन पर, भनभनी ममाखिन के टोली। दमकनी गुजुनुवाँ नदी तीर नित साँभ श्रारती फेरि रही है। धरती तुमका टेरि रही है।

### राजस्थानी

### रेवतदान कल्पित

## बिरखा बीनगी

लूम भूम मदमाती मन बिलमाती सौ बल खाती गीत प्रीतरा गाती हँसती श्रावै बिरखा बीनणी

चौमासे में चँवरी चढ़नै सांबण पूगी सासरे भरे भादवै ढली जवांनी ग्राधी रहगी ग्रासरे मन रो भेद लुकाती नैणां ग्राँसूड़ा ढलकातो रिमिक्सिम ग्रावै बिरखा बीनणी...

ठुमक ठुमक पग धरती, नखरो करती, हिवड़ो हरती, बींद पगलिया भरती

छमछम ग्रावै विरखा बीनणी. तीतर बरणी चूँदड़ी नै काजलिया री कोर प्रेम डोर में बँघती ग्रावै रूपाली गणगोर भूठी प्रीति जताती भीणै घूँघट में शरमाती ठगती ग्रावै विरखा बीनणी.

घिर धिर धूमर रमती रुकती थमती बीज चमकती भन्न भन्न पलका करती भंवती आवै बिरखा बीनणी... श्चा परदेसण पाँवणी जी पुल देखे नी बेला श्वली जा रे श्चाँगणा में करै मना रा मेला भिरमिर गीत सुणाती भोले मनड़े ने भरमाती छलती श्वाबै बिरखा बीनणी.

लूंब भूँब मदमाती, मन विलमाती गीत प्रीतरा गाती हँसती श्रावै बिरखा बीनणी।

#### राजस्थानी

#### गजानन वर्मा

## बाजरे की रोटी

बाजरै की रोटी पोई,
फोफलिया को साग जी।
जीमण बैठी गोरड़ी जद
बोलण लाग्यो काँग जी।
भुक-भुक भोला खावै म्हारो
खेत खड्यो हरियालो जी
जन्यालै के तांवड़ै में—
तनड़ो पड़ग्यो कालो जी।
बाजरै की रोटी पोई,
बाजरै की रोटी।
हुलस-हुलस म्हारो हिवड़ो रोवै,
के जाणो अणजाण जी
खड़ी उड़ीके गोरड़ी, थे
ऊंटाँ कसो पलाण जी।

बाजरै की रोटी पोई, वाजरै की रोटी। पुरवाई लहरावै खेतां में— अब पकी जुँवार जी। आता ल्याज्यो दांतिया, थे— करके तीखी धार जी। बाजरै की रोटी पोई, बाजरै की रोटी। खेलो बुहर्यो भाड्यो ढोला, है कद को तैयार जी बेगा पाछा बावड़ो तो— अन-धन भराँ भँडार जी। बाजरै की रोटी पोई, बाजरै की रोटी पोई,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> टिंडो नामक फल जिसकी सब्जी बनती है।

र गौरी (स्त्री)।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कौवा।

<sup>¥</sup> लहरना ।

प गर्मी की ऋतु।

६ ध्रुप ।

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup> ऊँट की काठी ।

द हसिया।

९ खलिहान ।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ° लौदाना ।

पंजाबी : स्रनुवाद

करतार सिंह दुगाल

कभी तुम बहुत दूर लगती हो, बरस चुके बादलों के पीछे जैसे एकाकी तारा, या दूर छितिज पर सुस्ता रही कोई तितली । कभी तुम बहुत पास लगती हो दुख की किसी तह में बैठी हुई, छिपी हुई दिल की घड़कन हो जैसे कोई गुप्त कंपन । ग्रौर वासना के भूखे मेरे ग्रालिंगन ढूँढ़ते रहते हैं तुमें भुजामों की पहुँच के बीच कदमों की दूरी में मेरे वासना के भूखे ग्रालिंगन।

कोका कोला जैसा हुस्त बुफा-बुफा-सा लाल-लाल-सा चिखगम जैसी मुहब्बत फीकी-फीकी-सी मीठी-मीठी-सी लोशनों डाइयों की मदद से

# दो कविताएँ

धुळा-धुळा-सा रँगा रॅगा-सा निखरा-निखरा-

तेरे केशों का लच्छा-लच्छा हर लच्छे का वाल-बाल। तेरे नयनों पर सोये पड़े रॅगीनी चश्मे नीचे ग्रांखें जान-जान कर लाखों जाल बुन चुकी हैं। तेरे आकार पर कोई और आकार दरजियों द्वारा कल्पित तेरे उरोजों पर कोई और उरोज किसी कामना के प्रतीक फिर सिगरेटों के धुयें में तुम ग्रपना ग्रापा छिपा लो, फिर छोटे बड़े जाम में तुम अपनी मुस्कान डालती रहो ! बार-बार तुम अपने होठ सिकोड़ो ! बार-बार तुम ग्रपनी रूप-शिखा को ढूँढ़ो! कल हुस्त को तुम्हारी तलाश थी-ग्राज तुम हुस्त की तलाश में भटक रही हो!

# आधुनिक उर्दू-कविता

धाजकल जब किसी से उर्दू की आधुनिक कविता का जिन्न होता है तो अनेक विचिन्न बातें सुनने में आती हैं। कुछ लोग उर्दू की आजाद नरुम (मुक्त छन्द) और मुग्नर्रा नरुम (अतुकान्त किता) को उर्दू की नई कविता कहते हैं। कुछ लोग मुक्त-छन्द के साथ किसानों, मजदूरों या नारी-जीवन की दिषय-वस्तु का संबंध जोड़ते हैं, और इसे नई कविता समभते हैं, मानो उनकी दृष्ट में नई कविता का आधार जीवन का राजनीतिक, आधिक या सेक्स-सम्बन्धी पहलू ही प्रमुख माना जा सकता है। एक दल ऐसा भी है जो यह समभता है कि एक विशेष सीमित ढंग के राजनीतिक दृष्टिकोगा को कविता में प्रस्तुत करना ही नई कविता है। लेकिन यह सब सतही बाते हैं। बुनियादी तौर पर नई कविता प्रत्येक उस अच्छी कविता को कहा जा सकता है, जिसमें तात्कालिक और आन्दोलन-परक प्रभावों से हटकर किसी बात को अनुभव करने, सोचने और अभिव्यक्त करने का नया ढंग मिलता हो। अगर कोई कवि पुराने ढंग की रूढ़ियों के बन्धनों से अलग रह कर किसी अनुभृति, भाव या विचार की अभिव्यक्त में अपनी विशिष्टता को प्रकट करता है, तो वह नया कवि और उसकी कविता नई कविता है, और जिस युग में यह विशेषता सामान्य रूप से विद्यमान हो, वह निस्सन्देह कविता का नया युग कहलाया जा सकता है।

यों तो अत्येक युग अपने समय के लिए नया युग श्रीर भावी युग के लिए पुराना युग होता है। उदाहरए। के लिए आज से सौ साल पहले का युग श्राज से सौ साल पहले के लोगों के लिए नया युग था। लेकिन हमारे लिए वह पुराना हो चुका है। बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह हमारा युग हमारे लिए नया है, लेकिन श्राज से सौ साल बाद श्राने वाले लोगों के लिए पुराना कहलायेगा। श्रीर जहाँ तक उद्दं कविता का सम्बन्ध है, यह सही है कि उसके विभिन्न युग एक-दूसरे के साथ इस तरह संबंधित हैं कि किसी, जगह पर रेखा खींच कर पुराने युग से श्राधुनिक युग को श्रल्म करना कठिन ही नहीं, श्रसंभव भी है। श्रीर यह विकास-कम इक्षवाल के इस शेर को चरितार्थ करता है;

ज़माना एक, हयात एक, कायनात भी एक, दलीले-कमनज़री, किस्सा-ए-कृदीमो-जदीद।

मगर इसके बावजूद हमारी कविता के मार्ग में एक ऐसा पड़ाव भी आता है, जहां शेर-मुखन का क्राफ़िला एक नया मोड़ लेता हुआ दिखाई देता है, और वह पड़ाव है, हमारे देश की एक बहुत बड़ी सामाजिक, आधिक और सांस्कृतिक क्रान्ति। जब तक किसी देश का जीवन सामा-जिक-सांस्कृतिक क्रान्ति में से नहीं गुजरता, तब तक उस देश के साहित्य में ऐसे दृष्टिकोगा स्थान नहीं पा सकते, जो नई चेतना के प्रकाश से जगमगा रहे हों। लोगों के जीवन में छोटे-बड़े उलटफरे तो हुआ ही करते हैं, सत्तनतें बना-बिगड़ा करती हैं, लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक आधारों में परिवर्तन के बिना कोई विशेष सामाजिक परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता। हकूमत का केवल एक परिवार या वंश से दूसरे परिवार या वंश के हाथों में चला जाना साहित्य और लिलत कलाओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकता। लेकिन जब देश एक नधी सामाजिक और आर्थिक कृतिन में से गुजरता है तो कृतिन देश के साहित्य और लिलत कलाओं पर एक ऐसा प्रभाव छोड़ती है, जिससे नये जीवन और नयी सामाजिक चेतना के सोते फूटते हैं।

उन्तीसवीं सदी के शुरू में, देश में एक सामाजिक ढाँचा खत्म हो रहा था, श्रीर दूसरा बन रहा था। यह समय दो सभ्यतास्रों का एक विचित्र संगम था, जो एक-दूसरे का विरोध भी कर रही थीं। पुराने विचारों की दूनिया नये विचारों की दूनिया से टकरा भी रही थी, श्रीर दोनों एक-दूसरे से प्रभावित भी हो रही थीं। देश के इस मिले-जुले सामाजिक श्रीर बौद्धिक वातावरए में मानो उस कान्ति की नींव पड़ गयी थी, जो बाद में १८५७ की भ्राजादी की लड़ाई के रूप में सामने ग्राई। १८५७ का स्वाधीनता संग्राम अपने समय की परिस्थितियों से ग्रसम्बद्ध, क्षिणिक ग्रीर साम-यिक घटना नहीं था, बल्कि उस सामाजिक, श्रार्थिक श्रीर सांस्कृतिक प्रगति-धारा का स्वाभाविक परिखाम था, जो उन्नोसवीं सदी के ब्रारंभ में ही भारत की भिम पर वह निकली थी। सन १८४७ की कान्ति, जिसकी जड़ें अतीत में गहरी जा चकी थीं, हमारे देश के इतिहास में एक ऐसी ही सामा-जिक श्रीर श्रायिक कान्ति थी, जिसने उर्दू -कविता में पहली बार सामाजिक-बोध को जन्म दिया। देश ने जब इस क्रान्तिकारी वातावर्ग में प्रवेश किया उस समय उर्दू कविता को अपनी रौशनी बिखेरते हुए कोई पांच सौ बर्ष बीत चके थे। लेकिन इस दीर्घ श्रवधि में कविता के क्षेत्र में कोई ऐसे नये विचारों की लहर नहीं दिखाई देती जिसकी बजह से किसी नये सामाजिक या सांस्कृतिक जीवन का निर्माण होता। सबसे पहला शायर, जिसने कविता में चिन्तन और विचार को स्थान दिया, श्रौर जिसके चिन्तन में पुराने वातावरए। का निर्माए। करने की श्राकाँक्षा रह-रह कर करवट लेती नजर श्राती है, वह ग़ालिब है। यह सही है कि ग़ालिब की कविता में उस वर्ग-चेतना का रूप स्पष्ट नहीं होता, जिसे आज हम बड़ी ब्रासानी से अपनी कविता का अंग बना सकते हैं। लेकिन ग्रालिब की कृतियों में उसके विचारों ग्रौर प्रवृत्तियों के ग्रध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि उसके विचार कविता में ग्रौर साथ ही साथ जीवन में एक नये लक्ष्य की खोज में तत्पर थे।

१८५७ की आजावी की लड़ाई इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है, जो ग़ालिब के जीवन-काल में ही घटित हुई थी। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ग़ालिब की कविता पर इस इतनी बड़ी कूंगित की कोई छाया नहीं दिखाई पड़ती। श्रब इससे यह परिग्णाम निकालना ठीक नहीं कि वह इस परिवर्तन से सन्तुष्ट थे, बिल्क इससे तो हम केवल इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि राजनीति के बारे में ग़ालिब अपना कोई स्पष्ट अभिमत नहीं रखते थे और उनके सामने कोई नया सामाजिक वातावरण नहीं था। जहाँ तक सामाजिक वातावरण से असन्तोष का सम्बन्ध है, वह ग़ालिब की किवता में तीवता से भलक रहा है। और इस राजनीतिक चेतना के प्रस्फुटन का ही परिग्णाम है कि इस उत्कट बेचेनी ने विभिन्न श्रवस्थाओं में श्रतीत की 'मरसिया ख्वानी' (शोक-कविताएँ) का रूप श्रथनाया। यह पूरी गजल—

ज़ुल्मतकदे में मेरे शबे-ग्म का जोश है, इक शमा है दलीले-सहर, सो खमोश है!

मन्दए-विसालः, न नज्जारए-जमालः, महत हुई कि आश्तीए चश्मो-गोश है! ए ताजा वारदाने—बिसाते—हवाए—दिल, जिनहार श्रगर तुम्हें हवसे-नायो-नोश है! देखो मुभ्ते जो दीदए-इबरत निगाह हं।, मेरी सुनो जो गोशे—नसीहत न योश है! साकी ब-जल्वा दुश्मने-ईमानो-स्त्रागही, मृतरिब ब-नगमा रहजने-तमकीनो-होश है! या शब को देखते थे कि हर गोशए-बिसात, दामाने-बागवानो-कफे-गुलफरोश लुत्फे-खरामे-साकी-श्रो जौके-सदाए-चंग, यह जन्नते-निगाह, वो फिरदोसे-गोश है! या सबहदम जो देखिए आकर, तो बज़म में, ने वह सरूर-व-सोज, न जोशो-खरांश है! दागे फिराके-सोहबते-शब की जली हुई, इक शमा रह गई है, सो वो भी खमोश है !

इस मानसिक उद्वेलन की एक रोशन मिसाल है। इस प्रकार के उदाहरण ग़ालिब की किवता में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। जहाँ तक भविष्य की कल्पना का सम्बन्ध है, ग़ालिब ने असीम निराशापूर्ण राजनीतिक वातावरण में एक अल्पष्ट, किन्तु उज्ज्वल भविष्य की स्रोर संकेत किया है! यदि कला की बारीकियों के साथ-साथ ग़ालिब ऐतिहासिक, सामाजिक स्रौर वर्ग-चेतना की दौलत से भी मालामाल होते तो अतीत की 'मरसियाख्वाली' में उन्हें कभी संतोष न मिलता, स्रौर

लाज़िम नहीं कि ख़िन्न की हम पैरवी करें, माना कि इक बुज्गे हमें हमसफर मिले !

कह कर ही सन्तुब्द न हो जाते, बिल्क हमें एक निश्चित लक्ष्य का पता देते। किन्तु स्पष्ट लक्ष्य का पता न देने के बावजूद ग़ालिब की यह वेचैनी उर्दू-साहित्य की इतनी बड़ी पूंजी है कि भ्रगर यह बेचैनी साहित्य के रक्त में प्रविब्द न कर जाती तो हाली इससे ग्रागे की मंजिल तक हमारी रहनुमाई न कर सकते।

हाली ने अपनी रचनाओं से वातावरएा को इस सीमा तक प्रभावित किया कि उनका चिन्तन ग्राज के कवियों के लिए भी उसी तरह मार्ग-दीप का काम दे रहा है, जैसा कि वह उनके जमाने के लोगों के लिए दे रहा था।

हाली अपने प्रतिकियावादी राजनीतिक दृष्टिकोण के बावजूद भारत के जीवन, नैतिक-मूल्यों, समाज-व्यवस्था, आर्थिक और राजनीतिक दशा के सर्वोत्कृष्ट व्याख्याकार और जितेरे हैं। और आपने 'मुकद्दमा-ए-शेरो-शायरी' में व्याख्यान और आलोचना को एक-दूसरे में समोकर एक ऐसी पुस्तक रची है कि समय और काल का परिवर्तन शायद ही इस पर कुछ प्रभाव डाल सके। मनुष्य का बौद्धिक-विकास कितनी ही ऊँचाई तक क्यों न पहुँच जाये, हाली पढ़नेवाले का हमेशा साथ देंगे, और कुछ परिस्थितयों में मार्ग-प्रदर्शन और नेतन्व भी करते रहेंगे। सांसारिक स्वार्थ, नस्ल व रंग

श्रौर समय-काल के बन्धनों से मुक्त होकर किसी ऐसी कृति की रचना कर लेना श्रत्यन्त कठिन काम है कि हर युग के श्रालोचक उस कृति पर फिर-फिर नये सिरे से शोध करते रहें श्रौर हर काल के विद्यार्थी उससे लाभान्वित होते रहें।

हाली ने बुद्धि-तत्व के माध्यम से कविता और समाज का सम्बन्ध जोड़ने की कोशिश की। काव्यालोचना की बुनियाद सबसे पहले हाली ने भौतिक परिस्थितियों पर रखी और बताया कि शायरी भौतिक परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप-रंग बदलती है। हाली ने केवल श्रालोचना के द्वारा ही नहीं, बिल्क श्रपनी किवता के द्वारा भी उर्दू-काव्य के सम्मुख नये मार्ग खोले। 'मुसद्दस ए-हाली' कई दृष्टियों से उर्दू का पहला काव्य-ग्रन्थ है जिसे हम श्राधुनिक साहित्य का एक पथ-दीप ठहरा सकते हैं। सामन्ती युग के पतन का चित्र हाली ने इस सफलता के साथ अंकित किया है कि यह कविता हमारे साहित्य का श्रनश्वर अंग बन गई है। यद्यपि इस कविता में केवल मुसलमानों को संबोधित किया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें एक ऐसे सहृदय श्रीर दर्वमंद हिन्दु-स्तानी शायर की श्रात्मा फ़रियाद कर रही है, जो देश की दशा पर तड़प रहा है। उस जमाने में जब गा़लिब की क्लिब्ट कविता बातावरण पर छायी हुई थी, यह कारनामा कुछ कम तो नहीं कि फ़ारसी श्रीर श्ररबी का सहारा लिए बग़ैर हाली ने विशुद्ध उर्दू भाषा में यह काव्य प्रस्तुत करके यह बात व्यावहारिक रूप में बतायी कि उर्दू में कितनी विकास-संभावनाएँ है।

किन्तु हाली के इस कारनामें का प्रभाव प्रथम महायुद्ध से पहले की उर्दू-कविता पर श्रधिक गहरा नहीं पड़ा था। पहले महायुद्ध ने समय की गित बहुत तीव कर दी और फ़ासलों को बहुत कम कर दिया। हमारे देशवासी नये-नये ख़तरों और उम्मीदों से इस तरह परिचित हुए कि सदियों की सुप्त भावनाएँ और अनुभूतियाँ सहसा जाग्रत हो गईं। भारत और शेष विश्व की समस्याएँ लगभग एक हो गईं। कविता इन परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकती थी? इक्तबाल को, जिन्होंने महायुद्ध से पहले पश्चिमी जातियों को इन शब्दों में सम्बोधित किया था,

कि दयारे-मग्रिब के रहने वालो, ख़ुदा की बस्ती दुकाँ नहीं है, खरा जिसे तुम समभ रहे हो, बो श्रव ज़रे-कम श्रयार होगा। तुम्हारी तहज़ीब श्रपने ख़ंजर से एक दिन खुदकशी करेगी; जो शाख़े नाजुक पे श्राशियाना बनेगा नापायदार होगा।

विश्व की परिस्थियियों ने प्रपनी कविता में ऐसे विषय प्रस्तुत करने पर विवश किया जिनसे उर्दू किवता उस समय तक प्रपरिचित थी। पूँजी व उद्योग का संघर्ष इक्तवाल की कविता का विशिष्ट अंग बन गया और इक्तवाल ने यह कहकर—

ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम अगरफिर सुला देती है उसको हुक्मराँ की साहिरी;
ऐ कि तुमको खा गया सरमायादारे हीलागर
शाख़े-आहू पर रही सदियों तलक तेरी बरात,
दोस्त दौलत आप्रां को मिन्द यूँ मिलती रही
अहले-सरवत जैसे देते है ग्रीबों को ज़कात!
नस्ल, कौमीयत, कलीसा, सल्तनत, तहज़ीब, ंग
स्वाजगी ने खूब चुन-चुन कर बनाये मस्करात!
मक की चोलों से बाज़ी ले गया सरमायादार

इन्तहा-ए-सादगी से खा गया मज़दूर मात! उठ कि श्रव बज़में जहाँ का श्रौर ही श्रन्दाज़ है मशरिको-मगरिब में तेरे दौर का श्रागाज़ है।

उर्दू शायरी में एक बिल्कुल ही नया श्रध्याय जोड़ा । श्रीर कुछ मुद्दत बाद १६३४ में जब 'बाले-जबरील' प्रकाशित हुई तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा—

उहो, मेरी दुनिया के ग्रीबों को जगा दो, खाके-उमरा के दरो-दीवार हिला दो; जिस खेत से दहकाँ को मयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर ख़ोशए-गंदुम को जला दो। सुल्तानी-ए जम्हूर का आता है ज़माना जो नक्शे कुहन तुमको नज़र आये मिटा दो!

पहले महायुद्ध के बाद हमारे देश में किर एक इन्कलाब प्राया । यह इन्कलाब विचारों का इन्कलाब या । हमारे स्वतन्त्रता-ग्रान्दोलन की धारा क्षाए-प्रतिक्षाए फैलती और गहरी होती गयी । इस ग्रवसर पर बजनारायए चकबस्त, जफ्रमली खाँ, दुर्गांसहाय 'सरूर' श्रौर तिलोकचन्द 'महरूम' की कविता में हिन्दुस्तान की ग्राशाएँ, उमंगे ग्रौर संकल्प ग्राकर सिमट गये। श्रकबर इलाहाबादी की ट्यंग्यात्मक कविता ने वह काम किया जो शायद कोई गंभीर कविता के द्वारा न कर पाता। इस विद्रोह के युग ने विशुद्ध रोमानी (स्वच्छन्दताबादी) किय जोश मलीहाबादी को इन्क्रलाब का प्रमुख किव बना दिया, श्रौर 'जोश' ने हिन्दुस्तान के राजनीतिक जीवन की इस ईमानदारी, जोश ग्रौर गहराई के साथ श्रभव्यक्ति की कि हिन्दुस्तान का स्वाधीनता-ग्रान्दोलन ग्रौर 'जोश' की कविता एक ही भावना के दो नाम हो गये। 'जोश' ने सीधे अंग्रेजी शासन ग्रौर साम्राजी दमन शक्ति से टक्कर ली ग्रौर 'शिकस्तेजिन्दां का ख्वाब', 'बग्रावत', ग्रौर 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी के फ्रांबतों के नाम' की तरह की नजमों की एक फ़ौज मैदान में उतारी। ये कविताएँ युद्धभूमि में बड़ी जिगरदारी से लड़ीं ग्रौर राजनीतिक क्षेत्र के ग्रितिरक्त साहित्यिक-क्षेत्र में इन कविताश्रों का कारनामा यह है कि उर्दू में ग्रोजपूर्ण ग्रौर राज्दीय संघर्ष की व्यंजना करनी वाली कविता की बुनि-याद पड़ी।

१६२४ के लगभग भारत की दशा एक बंदीगृह से कम नहीं थी। 'जोश' की नज्म 'शिकस्ते जिन्दों का ख्वाब' में हमें उस काल की जनता के हृदय की धड़ हनें स्पष्ट सुनायी दे रहीं हैं;

क्या हिन्द का ज़िन्दां काँप रहा है, गूँ ज रही हैं तकवीरं, उकताए हैं शायद कुछ क़ैदी और तोड़ रहे हैं ज़ंजीरं, दीवारों के नीचे श्रा-श्राकर यों जमा हुए हैं ज़िन्दानी, सीनों में तलातुम बिजली का श्राँखों में भलकती शमशीरं, भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तक्दीर के लब को ज़ुम्बिश है दम तोड़ रही हैं तदबीरं, श्राँखों में गदा की सुर्ख़ी है, बेनूर है चेहरा सुल्तां का, तख़रीब ने परचम खोले हैं, सजदे में पड़ी हैं तामीरं! वया उनको ख़बर थी ज़ेरोज़बर रखते थे जो रूहे मिझत को,

जबलेंगे जमीं से मारे मियह, बरसेंगी फ़लक से शमशीरें! क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे, इक रोज़ इसी खामोशी से टपकेंगी दहकती तकरीरें! संभलो कि वह जिन्दां गुंज उठा,कपटो कि वह क़ैदी छूट गये, उद्दो कि वह बेटीं दीवारें, दौड़ो कि वह टूटी ज़ंजीरें ! इसरे महायद्ध के दौरान में 'शायरे इन्क़लाब' का स्वर यह रंग ले चुका था : सास नया उखड़ी कि हक के नाम पर मरने लगे, नौए-इन्सां की हवा ख़्त्राही का दम भरने लगे! जुल्म भूले रागिनी इन्साफ की गाने लग गई है श्राग क्या घर में कि चिल्लाने लगे! मरिजमों के वास्ते जेबा नहीं यह शोरो-शेन, कल यजीदो शिम्र थे, श्रीर श्राज पनते हो हुसैन! वैर ऐ सीदागरों, ऋब है तो बस इस बात में, वक्त के फरमान के ज्ञागे भुका दो गरदनें! इक कहानी वक्त त्विक्षेगा नये मजमून की! जिसकी सुन्तीं को ज़रूरत है तुम्हारे खून की! वक्त का फरमान अपना रुख बदल सकता नहीं, मौत टल सकती है, श्रव फ़्रमान टल सकता नहीं! (ईल्ट इण्डिया कम्पनी के फरजन्दों के नाम)

नजम (वर्णनात्मक कविता) तो खैर नज्म है, इस युग में ग्रजल ने अपनी मादकता, मधु-वियता श्रौर मस्ती के बावजूद सामाजिक श्रौर राजनीतिक वेदना को श्रपने दिल में जगह दी ! सौन्दर्य के कवि फिराक गोरखपुरी ने—

मेरे कलाम में ऐ राग-रंग के आशिक, तेरी हँसी न सही ददें कायनात तो है!

कह कर गजल की विस्तृत संभावनाओं को प्रकट किया, ग्रौर ग्रपनी गजल में क्लासिकी गांभीयं ग्राक्ष प्रय रखते हुए एक नया स्वर प्रदान किया। गजल के अलावा ग्रापने ख्वाई के चेहरे को भी निखारा ग्रौर उस युग में जब कि ख्वाई उर्दू कविता से लगूभग खत्म हो चली थी, ग्रापने कविता के इस ख्व-प्रकार में नया जीवन, देने का तफल प्रयास किया। हिन्दी के मुन्दर शब्दों को उर्दू कविता में समोना भ्रापका एक बड़ा कारनामा है, जिसके कारण उर्दू कविता में एक नया सौन्दर्य जागा।

इन्ही दिनों देश में बंगाल का भयानक श्रकाल श्राया। इसकी विष्वंस लीला को देखकर जिनर श्रीर झख्तर शीरानी जैसे श्रापने में मस्त श्रीर मगन रहने वाले शायर भी श्रपनी कविता की धारा मोडने पर मजबूर हो गये। 'जिनर' की गजल ने उस समय—

बंगाल की मैं शामोसहर देख रहा हूँ।

का रूप घारण किया थ्रीर फ़ैज, साहिर लुधियानवी थ्रीर वामिक जौनपुरी ने नई भावनाओं की श्रीभव्यक्ति के लिए नज्म की चुना।

वो हसीन खेत फटा पड़ता था जोबन जिनका, किस लिए उनमें फ़क़त भूख उगा करती है? (फैज ग्रहमद 'फैज')

मिलें इसी लिए रेशम के ढेर बुनतीं हैं, कि दुख़्तराने चतन तार तार को तरसें! चमन को इस लिए माली ने ख़ूं से सींचा था, कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसें! (साहिर लुधियानवी)

नदी, नाले, गली डगर पर, लाशों के श्रम्बार, जान की ऐसी मँहगी श्रे पर, उलट गया न्यौपार! मुडी भर चावल से बढ़कर सस्ता है यह माल, रे साथी सस्ता है यह माल! भूखा है बंगाल रे साथी भूखा है बंगाल! पुरखों ने घरबार लुटाए छोड़ के सब का साथ,

पुरखों ने घरबार लुटाए छोड़ के सब का साथ, माएँ रोंई' विलख बिलख कर बच्चे मये श्रनाथ! सदा सुहागिन बिघवा बाजे, खोले सर के बाल, रे साथी खोले सर के बाल!

भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल !

इस ह्वय-द्रावक घटना के कुछ बाद ही दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और भारत के क्षितिज पर आजादी का सूरज उदय हुआ। देश में सर्वत्र आशा और पुलक की एक लहर दौड़ गई, लेकिन करोड़ों इन्तानों की फ़रियादों के तूफान में यह लहर दब के रह गई। विदेशी शासन की समाप्ति ने हमारे देश में ऐसा भयानक और दर्दनाक श्रध्याय खोल दिया जिसकी याद सहज ही मुलाई नहीं जा सकेगी। घोर विषम परिस्थितियों का एक श्रजब दौर था:

बाजे बजे तो शोरे फुगां दूर तक गया, कश्ती मिली तो ख़ैर से दरिया पिचक गया! शवनम गिरी दिले समनो-सर्व पक गया, बूंदें पड़ीं तो और भी गुलशन धघक गया!

श्रपना गला खरोशों तरन्तुम से फट गया, तलवार से बचा तो रगे-गुल से कट गया!

दौलत मिली तो श्रीर भी नादार हो गए, सेहत हुई नसीब तो बीमार हो गए। उतरा जो बार श्रीर गरांबार हो गए, आजाद यूं हुए कि गिरफ़्तार हो गए!

पिघला जो श्रासमां तो ज़मीं संग हो गई, पौ यूं फटी कि सुबहे-चमन दंग हो गई! ( जोश मलीहाबाबी )

> ये दाग, दाग, उजाला, ने शब गज़ीदा सहर, वो इन्तजार था जिसका ये वह सहर तो नहीं! (फैज श्रहमद फैज)

कौन श्राजाद हुआ, किसके माथे से स्याही छूटी। मेरे सीने में श्रभी दर्द है महकूमों का, मादरे हिन्द के चेहरे में उदासी है वही। खंजर श्राज़ाद हैं सीनों में उतरने के लिए, मौत श्राज़ाद है लाशों पे गुज़रने के लिए। चोर बाजारों में बदशक्ल चुड़ैलों की तरह, कींमतें खाली दुकानों में खड़ी रहती हैं। हर ख़रीदार की जंबों को कतरने के लिए।। (श्रकी सरदार जाफ़री)

लेकिन इन समस्त परिस्थितियों के बावजूद उर्दू-किय भविष्य से निराश नहीं हुआ। वह जानता है कि हिन्दुस्तान का प्राचीन इतिहास एक महान श्रौर उज्ज्वस भविष्य का दर्पण है। हिन्दु-स्तान सवा से शान्ति श्रौर संस्कृति का घर रहा है, श्रौर वह समय दूर नहीं जब एकबार फिर इस देश का वातावरण ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, संस्कृति श्रौर शान्तिसय जीवन की किरणों से जगमगा उठेगा। इसलिए 'मजजा' ने बहुत सोच-समक्ष कर ठीक समय पर निर्देश किया:

है पाक श्रवे गृ लामी से श्रासमाने वतन, ये काम कर गये श्राख़िर बलाकशाने वतन। अभी तो ख़ैर से दहचन्द होगी शानेवतन, श्रभी तो श्रौर भी महकेगा बोस्तानेवतन, कि यह बहार पयामी-ए-सद वहारां है। ये इन्क़लाव का मज़दा है, इन्क़लाव नहीं, ये श्राफ़्ताब का परतौ है, श्राफ़्ताब नहीं। वह जिसकी ताबो तवानाई का जवाब नहीं, श्रभी वो सई-ए-जनूं ख़ेज कामयाब नहीं, ये इन्तहा नहीं श्रागाज़े कारे मरदां है।

#### गोपाल मित्तल ने इन्क़लाब का यूँ मूल्यांकन किया :

ये जो इक नूर की हल्की सी किरन फूटी है, कौन कहता है इसे सुबहे दरस्थां ऐ दोरत। मुक्क को एहसास है बाक़ी शबेतार श्रभी, लेकिन ऐ दोस्त मुक्ते रक्स तो कर लेने दे! कम से कम नूर ने उल्टी तो है इकबार नकाब, एक लमहे को तो टूटा है तिलिस्मे शबे तार। इससे साबित हुआ सुबह भी हो सकती है, सुबहे काज़िब भी तो है सुबहे-दरस्थां की नवेद, एक ऐलान की हंगामे विदा-ए शब है।

काफिला नूरे सहर का है बहुत ही नज़दीक, जल्द होने को है खुरशीदे दररूगां की नमूद।

स्वतंत्रता अपने साथ एक और विषय भी लायी, और वह है देश के बंटवारे का विषय।
में समभता हूँ कि यह विषय उर्दू -किवता के रगों में जितनी गहराई तक गया है उतना शायद ही
इसने नये हिन्दुस्तान की किसी और भाषा की किवता को प्रभावित किया हो। इस विषय ने उर्दू
किवता को संपूर्णतः करुणा और वेदना से भर दिया है। और उर्दू -किवता की यह कितनी बड़ी सफलता है कि बंटवारे की दुर्घटना में ग्राग और खून की बाढ़ को पार कर ग्राने वाले किवयों के स्वर
घृगा और विदेष की कटुता से संकीण और साम्प्रदायिक नहीं बने। जहाँ तक उर्दू -किवता के
इस प्रसंग का सम्बन्ध है, यह ग्रभी तक लगातार लिखा जा रहा है, और पाँच बरस की मुद्दत
गुजर जाने के बावजूद न किवयों की ग्रांख के ग्रांसू सूखे हैं, न कलम की स्याही ! इस प्रसंग में एक
नजम की कुछ पंक्तियां देखिए:

हमने यह माना तेरे अपने सखुनवर कम नहीं, श्रपने जाने से तेरी बज्मे सखुन बरहम नहीं। हम भी तेरे ही नवासंजे चमन थे ऐ वतन, श्चन्दलींब-नर्मए-हुब्ने-वतन थे ऐ तेरी आज़ादी के सदके में हमें हिजरत मिली, जन्बए-जौके-वफां की हमको यह कीमत मिली। *ऋलविदा ऐ ऋर्जे-पाकिस्ताँ हमेशा के लिए*, याद रखेंगे तेरे एहसाँ हमेशा के लिए। जाए-सामाने-मईशत दागे-हसरत ले चले, सन्जए-बेगाना थे हम तेरं गुलशन से चले। तू फले-फूले रहे तुभापर करम अल्लाह का, दुर दामन से तेरे शोला हमारी श्राह का। तू हुन्रा दुश्मन हमारा, हम तेरे दुश्मन नथे, तू हुन्ना क्यों हमसे बदज्न, तुम्ह से हम बदज्न न थे। श्रव भी हैं श्राबाद तुम में श्रपने प्यारे सैनड़ों, जानने-पहचानने वाले हमारे जो मुसलमां थे मगर कहते न थे काफ़िर हमें, श्चपनी मजलिस में बिठाते थे जो श्चांखों पर हमें, श्राह ऐसे मुल्लिसों से भी जुदा होना पड़ा, वह वफापरवर थे हमको बेत्रफा होना पड़ा। दाग हैं उनकी जुदाई के दिले-गुमनाक में, बादे-मुर्देन भी रहेंगे जो हमारी ख़ाक में ! हम बुरा चाहें तेरा, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। तेरे हक् में बद-दुश्रा मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं ॥ यह दुत्रा मांगा करेंगे हम खुदाए-पाक से, जौहरे-इन्सानियत चमकाए तेरे खाक से!

नारवादारी का काँटा तेरे गुलशन में न हो, श्रौ तश्रस्त्व की नजासत तेरे दामन में न हो! ख़ैर से तुभको मुहब्बत, श्रौर शर से श्रार हो, ताकि पाकिस्तान कहलाने का तू हक्दार हो! (तिलोकचन्द 'महरूम')

देश का विभाजन होते ही वह मातम की शाम ग्राई, जब हिन्दुस्तान की राजधानी में मानवता के सबसे बड़े संरक्षक को मौत के घाट उतार दिया गया । चालीस करोड़ इन्सानों के पथ-प्रदर्शक की हत्या ने इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया कि हिन्दुस्तान को साम्प्रदायिकता ग्रौर संकुचित धार्मिकता से बड़ा खतरा है। 'जोश', 'मजाज'' 'जोश' मिलसयानी, 'वामिक्न', 'मुल्ला', 'महरूम', 'रिवश', 'ग्रश्चों' मिलसयानी, गोपाल मित्तल, 'क्रतील' शफाई, 'मुहेल' ग्रौर ग्रस्य कियोंने इस विषय को लेकर रचना की, ग्रौर केवल गाँधी जी का मातम ही नहीं किया; बल्कि गांधीजी के ग्रादर्श को भी पेश किया ग्रौर ग्रसत्य की शिवतयों से संघर्ष करने का संकल्प भी पेश किया।

हमें क्या हो गया था हाय, यह क्या ठान ली हमने खुल्सो-श्राश्ती के देवता की जान ली हमने जो दौलत लुढ चुकी श्रव लौटकर वापिस न श्राएगी हज़ारों साल रोकर भी उसे दुनिया न पाएगी ये श्रव्छी कौम है जो कौम के सर्दार को मारे ये श्रव्छा धर्म हे जो धर्म के श्रवतार को मारे निगाहे-श्रहले-श्रालम में मलामत का हदफ हम हैं हमीं ने कृत्ल बापू को किया है नाख़लफ़ हम हैं हमीं हैं मसलके-मोहसिनशनासी छोड़ने वाले! किनारे पर पहुँचते ही सफ़ीना तोड़ने वाले!

इस समस्त संघर्ष-काल में श्रुंगार भी उर्दू किवता में निरंतर मुखरित होता रहा। 'जोश' 'जज़बी' श्रौर जा निसार प्रस्तर की रोमानी शायरी श्रौर जिगर, फिराक श्रौर श्रदम की ग़ज़लें इतके ज्वलंत उदाहरए। हैं। विषय श्रौर श्रभिव्यक्तिके क्षेत्रमें व्यापकताके साथ-साथ रूप-सम्बन्धी प्रयोग भी जारी हैं। मुक्त छुन्द श्रौर श्रतुकान्त किवता भी बराबर विकास कर रही है। यद्यपि इस प्रकार की किवताशों की श्रब वह भरमार तो नहीं है जो १६३५ से १६४० तक रही, लेकिन इतना कहा जा संकता है कि उर्दू में श्रब इस प्रकार की किवता के क्रदम जम चुके हैं, श्रौर सरदार जाफ़री, श्रव्त-रुक्तमान, मीराजी, मुनीबुर्रहमान, नन मीम राशिद, बलराज कीमल श्रौर तसद्दुक़ हुसैन की नज्मों में यह स्पष्ट हो चुका है कि इस प्रकार की किवता में जीवित रहने की क्षमता है। प्रतीक श्रौर संकेत-बहुल किवता, जिसका श्रारम्भ मीराजी श्रौर उनके साथियों ने किया था, समय का श्राघात न सह सकी श्रौर कुछ हो वर्षों में उसकी परम्परा खत्म हो गई। इस रुग्ण-मानस की किवता को श्राद्युतिक युग के उन तक्काजों ने खत्म किया, जो प्राण्वान श्रनुभूतियों को प्रपने दिल में लिए श्रागे बढ़ रहे थे, श्रौर इन्हीं प्राण्वन्त श्रनुभूतियों से उर्दू-किवता को परिपूर्ण रखना चाहते थे, श्रौर जिनकी यह श्राकांक्षा थी कि प्रतीक श्रौर संकेत के परदे में पथभूब्ट प्रवृत्तियाँ पनप न सकें। इन तक्काजों ने उर्दू-किवता को जीवनकी उन बास्तिकताशों से संबद्ध किया जो दिन के प्रकाश के समान हमारे सामने

हैं। यही कारण है कि हमारी वर्तमान किवता में हमारे सामाजिक जीवन का संवागपूर्ण चित्र दिखाई देता है। इसमें राजनीतिक चेतना की भलकियाँ हैं, श्राधिक परिस्थितियों के चिह्न हैं, बदलते हुए सांस्कृतिक स्तर की करवटें है। सौंदर्य श्रौर प्रेम की कपोल-कल्पनाएँ नहीं; बित्क उसके सजीव श्रौर यथार्थ चित्र हैं। शोधात्मक चेतना रचनात्मक भावना के साथ-साथ चलती है श्रौर किव की कल्पना श्रासमान की बुलन्दियों में खो जाने की बजाय, जमीन के विस्तार नापने, जानने श्रौर श्रणु-श्रणु की गहर।इयों की खोज लगाने में संलग्न है। अंत में, श्राधुनिक उर्दू किवता के कुछ श्रौर प्रतिनिधि नमूने नीचे देकर हम इस निबंध को समाप्त करते हैं:—

### जोश मलोहाबादी

#### स्वाइयात

( 8 )

ऐ पिछले पहर क्यों है यह जुल्मत घर में इकतरफ़ा रानूदगी है बामो-दर में शायद कोई नातमाम स्वाबे-सहरी बेतरह उलभ के रह गया है सर में।
(२)

डूबें िक उभर जायँ न पूछो हमसे ठहरें िक गुज़र जायँ न पूछो हमसे ग्रालामे-ह्यात उठाएँ ग्रौर जिन्दा रहें या चैन से मर जायँ न पूछो हमसे!

( ३ )

साहिल, शबनम, नसीम, मैदान, तयूर ये रंग, ये भुटपुटा, ये खुनकी, ये सरूर ये रक्से-हयात श्रौर दिरया के उधर टूटी हुई कन्नों पे सितारों का ये नूर।

(8)

ये मौत, ये जिन्दगी, ये पीरी, ये शबाब, इबरत के ये खेमें, ये तमन्ना ये हुबाब किसको समभाऊँ और समभूँ किससे ताबीर भो एक ख्वाब है, ख्वाब तो ख्वाब।

.

### जिगर मुरादाबादी

#### गुजल

फ़िके जमील ख़्वाबे परीशां है श्राजकल शायर नहीं हैं वह जो ग़ज्ल-स्वाँ है श्राजकल। इन्सानियत कि जिससे इबारत है जिन्दगी इन्साँ के साए से भी गुरेजाँ है आजकल। दिल की जराहतों से खिले हैं चमन-चमन श्रीर उसका नाम फ़स्ले-बहाराँ है श्राजकल। जम्हरियत का नाम है जम्हरियत कहाँ फिस्ताइयत, हक़ीक़ते-उरियाँ है आजकल। कैसा खुलुस किसकी मोहब्बत कहाँ का दर्द खुद जिन्दगी मताए गुरेजाँ है आजकल। जो था जुबान पर वह हवा बनके उड़ गया जो दिल में था हक़ीक़ते-उरियाँ है आजकल। काँटे किसी के हक में किसी को गुलो-समर क्या खुब एहतमामे-गुलिस्ताँ है ग्राजकल । है जल्मे-कायनात जो हिन्दू है इन दिनों है दाग़े-जिन्दगी जो मुसलमाँ हैं त्राजकल कहते हैं जिसको सूरते-म्राजादिए-वतन दर-ग्रसल एक पैकरे बेजाँ है ग्राजकल। कुछ रहबराने खास जो मुखलिस हैं वाक़ई इनका चिराग भी तहे दामाँ है ग्राजकल। इससे तो खुदक़शी ही ग़नीमत है ऐ जिगर जो मसलहत के पेशए मदी है आज़कल।

### फिराक़ गोरखपुरी

# पाँच रुबाइयां

( 5 )

इक नुक्तए तस्वीर तो तस्वीर नहीं इक हल्क़ए जंजीर तो जंजीर नहीं तक़दीर तो क़ौमों की हुआ करती है इक शक़्स की किस्मत कोई तक़दीर नहीं।

( ? )

हर जरें से इक दरसे-नुमूँ लेता हूँ लबरेज कई जामो-सुबू लेता हूँ ऐ जानेबहार तुक्त पे पड़ती है जब ग्रांख संगीत की सरहदों को छू लेता हूँ।

( 3 )

हर साज से होती नहीं यह धुन पैदा होता है किस्मतों से यह गुन पैदा गहवारए तहजीब में सदियों पलकर होता है हयात में तवाजुन पैदा

(8)

सहरा में ज्माँ मकाँ की खो जाती हैं सदियों बेदार रह के सो जाती हैं अवसर सोचा किया हूँ खल्वत में फ़िराक़ तहजी़ वें क्यों गुरूब हो जाती हैं।

(火)

शायर के तसव्वुरात हैं कितने हसीं एक आलमे रंगो-नूर रक्सां है कहीं जैसे दमे सुबह लहलहाती किरनें जब चूम रही हों वो हिमालय की जबीं

00

#### फ़ेज शहमद फ़ेज

# तौक व दार का मौसम

रिवश रिवश है वही इन्तजार का मौसम नहीं है कोई भी मौसम बहार का मौसम यही जनूँ का यही तौक़ व दार का मौसम यही है जब यही अिंद्यार का मौसम यही है जब यही अिंद्यार का मौसम जहाँ है दिल पै गमे रोज़गार का मौसम यह दिल के दाग दिखते थे यूँ भी पर कम कम कुछ अबके और है हिजाने यार का मौसम कफ़स है वस में व लेकिन तुम्हारे बस में नहीं चमन में आतिशे गुल के निखार का मौसम सबा की मस्तखरामी तहे कमन्द नहीं असीरे दाम नहीं है बहार का मौसम बला से हमने न देखा तो और देखेंगे फरोग्ने गुलशन व सौते हज़ार का मौसम

.

#### इसरारुल हक मजाज

#### आज

कारफ़र्मा फिर मेरा जोके ग़ज़लख्वानी है आज हर नफ़स का साज़ गर्मे शोला अफशानी है आज फिर निगाहे शौक की गर्मी है और रूथे निगार

फिर म्रालूदा इक काफिर की पेशानी है ग्राज फिर इघर लब पर कसीदे हैं लबो रुखसार के

फिर इघर चेहरे पै ताबानी सी ताबानी है आज हुस्न इस दर्जा निशाते हुस्न में डूबा हुआ

र्म्यंखिड़ियाँ बेखुद शमीमे जुल्फे दीवानी हैं ग्राज लिज्शे लब में शराबो शेर का तूफान है जुंबिशे मजगां में ग्रफ़्यूँने गजलख्वानी है ग्राज वह नफ़स की ज़मज़मा संजी नज़र की गुफ़्तगू सीनये मासूम में इकतफ़ी तुग़यानी है झाज यां बई ग्रालम ग़रूरे सूफ़ियत भी नहीं वां जुलेख़ाई ब ग्रज़मे चाक दामानी है ग्राज वां इशारे में बहक जाना ही एने होश हैं होश में रहना यक़ीनन सख़्त नादानी है ग्राज वह लबों से ग्रंगबीं पीने की सरकश ग्रारज़् किस क़द्र ग्राज़ाद उन जुल्फों की ज़िन्दानी है ग्राज कशमकश सी कशमकश है हर मज़ाक़े ग्राशिकी कमराँ सी कमराँ हर सई इमकानी है ग्राज हुस्न के चेहरे पै है नूरे सदाक़त की दमक इश्क के सर पर कुलाहे फ़र्खे इनसानी है ग्राज

00

मैंने उनकी शक्ल भी मुश्किल से पहचानी है आज।।

शौक से मौक़ाशिनासी की तवक़को भी गलत

### लाहिर लुधियानवी

### ऋहिंग इन्क़लाब

मेरे जहाँ में समन्जार ढूँढ़ने वाले यहाँ बहार नहीं श्रातशीं-बगोले हैं। धुनक के रंग नहीं सुरमई फिजाओं में उफ़क के ताबा उफ़क फाँसियों के भूले हैं। फिर एक मंजिले खूँबार की तरफ हैं रवाँ वह रहनुमाँ, जो कई बार राह भूले हैं। बुलन्द दावए जम्हूरियत के पदें में फरोग मजलिस-श्रो-जिन्दाँ हैं ताजियाने में बनामे श्रम्न हैं जंगो-जदल के मन्सूबे ये शो रे-श्रदलत तफ़ावत के कारख़ाने हैं दिलों पे खौफ के पहरे लबों पे क़ुफ़ले-सकूत सरों पे गर्म शलाखों के शामयाने हैं मगर मिटे हैं कहीं जब श्रौर तशद्दुद से वह फिलसफे कि जिला दे गए दिमागों को

#### काव्य-धारां

कोई सियाह-सितम पेशा-चोर कर न सकी बशर की जागी हुई रूह के ग्रभागों को। क़दम-क़दम पे लह नज्य दे रही है हयात सियाहियों से उलभते हुए चिराग़ों को। रवाँ है क़ाफ़िलाएँ इतिक़ाए-इन्सानी निजाम-ग्रातिशो-ग्राहन का दिल हिलाए हए। बग़ावतों के दहल बज रहे हैं चार तरफ़ निकल रहे हैं जवाँ मशलें जलाए हुए। तमाम अर्जे-जहाँ खौलता समन्दर है तमाम कोह-बियाबाँ हैं तिलमिलाए हए। मेरी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा? हसीने श्रातिशो-श्राहन बहुत बुलन्द सही बदलते वल्त की रफ्तार कौन रोकेगा? नए खयाल की परवाज रोकने वालो नए अवाम की तलवार कौन रोकेगा? पनाह लेता है जिन मजलिसों की तेरा निजाम वहीं से सूबह के लक्कर निकलने वाले हैं। उभर रहे हैं फिजायों में ग्रहमरी परचम किनारे मशरिक और मगरिब के मिलनेवाले हैं। हजारों बर्क़ गिरें, लाख श्रांधियाँ उट्टें वह फुल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं।

#### 00

#### जगन्नाथ 'स्राजाद'

#### गुजल

जो दिल का राज बे आहुओं फ़ुग्गाँ कहना ही पड़ता है
तो फिर अपने कफस को आशियाँ कहना ही पड़ता है
तुभे ऐ तायरे इशाखे नशेमन क्या खबर इसकी
कभी सैयाद को भी बागबाँ कहना ही पड़ता है
यह दुनिया है यहाँ हर काम चलता है सलीक़े से
यहाँ पत्थर को भी लाले गराँ कहना ही पड़ता है

बफ़ैंजो मसलहत ऐसा भी होता है जमाने में

के रहज़न को अमीरे कारवाँ कहना ही पड़ता है
मुरव्यत की कमम तेरी खुशी के वास्ते अक्सर

सरावे दश्त को आबे रबाँ कहना ही पड़ता है
जबानों पर दिलों की बात जब हम ला नहीं सकते
जफ़ा क्यों फिर वफ़ा की दास्ताँ कहना ही पड़ता है
न पूछो क्या गुज़रती है दिले खुद्दार पर अक्सर

किसी बेमहर को जब महरबाँ कहना ही पड़ता है

00

# श्राधुनिक श्रंयेजी कविता

भारतीय पाठक उन्नीसवीं शताब्दी की अंग्रेजी कविता के, जिसमें वर्ड् सवर्थ, शैले, कीट्स, बायरन, टैनीसन, ग्रौर ब्राउनिंग जैसे महाकवि हुए, प्रशंसक रहे हैं। प्रशंसक ही नहीं, ग्राधुनिक हिन्दी किविता, या कहें ग्राधुनिक भारतीय किविता पर अंग्रेजी किविता के इस रोमांटिक युग का गहरा प्रभाव पड़ा है, ग्रौर रवीन्द्रनाथ ठाकुर से लेकर हिन्दी के प्रसाद, पंत ग्रौर निराला तक ने इस किविता से प्रेरणा लेकर अपने काव्य का रूप-संस्कार किया है। राष्ट्रीय जागृति ग्रौर मुक्ति-ग्रान्दोलन के जिस वातावरण में ग्राधुनिक भारतीय किविता का विकास हुग्रा, उसकी उदात भावनाशों की श्रनुरूपता हमारे किवियों को अंग्रेजी की रोमान्टिक किविता में मिली। लेकिन श्राधुनिक अंग्रेजी किविता ने युद्धोत्तर युरोप के जिस सामाजिक वातावरण में जन्म लिया है उससे हमारे देश की परिस्थितियाँ एक बड़ी सीमा तक विपरीत है। इस कारण ग्राधुनिक अंग्रेजी किविता भारतीय पाठकों की विचित्र-सी लगती है।

लेकिन पाश्चात्य पाठकों के लिए भी वह विचित्र ही रही है, क्योंकि चौसर से लेकर रोमा-ित्टक युग तक की काव्य-परम्परा से ग्रामूल विच्छेद करके ग्राधुनिक अंग्रेजी कविता ने एक नई राह पकड़ी है। केवल जान उन, वेव्स्टर ग्रीर सत्तरहवीं शताब्दी के ग्रन्य ग्रध्यात्मवादी कवियों को ही टी. एस. ईलियट तथा श्रन्य कवियों ने ग्रपनी प्रेरणा का स्रोत माना है, ग्रन्यथा समूची अंग्रेजी कविता की "बचकाना" 'ऐन्द्रिक' या 'भावुकतापूर्ण' कह कर लांक्षित किया है, यहाँ तक कि मिल्टन ग्रीर शैंले जैसे लोकप्रिय कवि भी इस प्रहार से नहीं बच पाये।

इस परम्परा-विच्छेद के दो मूल कारण बताये जाते हैं। पहला तो यह कि विज्ञान ने जीवन को इतना गितमय बना दिया है कि श्रव वर्ष सवर्थ की तरह 'शान्तिपूर्ण क्षिणों में बीती श्रनुभूति की स्मृति को जगाकर' कविता लिखने का समय नहीं रहा। ग्राम जीवन की निश्चर्लता का स्थान नाग्ररिक जीवन के कोलाहल ने ले लिया है, नगरों का दुश्य-पट विज्ञान की नित नई ईजादों के कारण निरन्तर, बदलता श्रोर कृत्रिम बनता जा रहा है। रोमान्टिक किवयों की तरह प्राकृतिक दृश्य श्राज के किव के सहचर नहीं रहे, इस कारण किवता के पुराने उपमान भी श्राधुनिक जीवन के उपयुक्त नहीं रहे। श्राधुनिक जीवन की श्रिमिट्यक्ति का माध्यम बने रहने के लिये नई किवता को पुरानो किवता की भाव-संवित्त शैली श्रीर भावुकता को त्याग कर बौद्धिक बनता होगा, क्योंकि श्राधुनिक जीवन के वैज्ञा-निक साधनों के साथ मनुष्य का रागात्मक संबंध श्रभी नहीं बना है; श्रीर जब तक वह नहीं बन जाता तव तक किवता हरी घास, भरनों, पवंतों श्रीर मेघों के भावुक श्रीर काल्पनिक गीत गा कर जीवित नहीं रह सकती; परम्परा का पिष्टपेषरण जीवन श्रीर प्रगति का चिन्ह नहीं है। बर्टण्ड रसेल

म अपनी पुस्तक 'वैज्ञानिक दृष्टिकोएा' में एक स्थान पर ग्राधुनिक किन की किनाइयों पर विचार करते हुए लिखा है कि पुराने समय में किन जिस जीवन का चित्रएा करता था, वह उसे ग्रीर उसके पूर्वजों तक का जाना-पहचाना होता था। जिन वस्तुग्रों के चिर-संसर्ग में उसने अपना जीवन जिताया था, उनके विषय में प्रचलित भाषा का शब्द-भंडार भी उतना ही समृद्ध ग्रीर भावमय होता था। लेकिन ग्राज यह स्थित नहीं है। किन के सामने ग्राज यह समस्या है कि या तो वह नित्य-परिचित्त ग्राधुनिक जीवन को छुए ही नहीं, या श्रपनी किनता में वैनिक भाषा में से नीरस भौर कर्णकटु शब्दों की भरती करे। तात्पर्य यह ग्राधुनिक अंग्रेजी किनता की भाषा भ्रौर शंली की विचित्रता, दुकहता, रसहीनता ग्रीर ग्रनगढ़ता का मुख्य कारएा ग्राज का यह विज्ञान गुग है।

दूसरा कारए। पहले महायुद्ध को वताया जाता है, जिसने पाश्चात्य बुद्धिजीवियों के मन में पहले तो नई म्राशाम्नों का संचार किया मौर वाद में उन्हीं म्राशाम्नों पर निर्भय कुठारावात किया। इंगलंड मौर फांस की जनता ने जनतंत्र की रक्षा मौर 'युद्धों का मन्त करने के लिये युद्ध' के सपने जगा कर उस नरसंहार में भाग लिया था। लेकिन ये दोनों सपने युद्धोत्तर राजनीति के यथार्थ ने चकनाचूर कर दिये। साथ ही युद्ध ने परम्परागत जीवन की समस्त मर्यादाम्रों, नैतिक धारए॥भों मौर धार्मिक म्रास्याम्रों को भी तोड़ डाला। युद्ध से लौटे म्राहत और विकलाङ्ग सैनिकों की भांति कवियों की पुरानी जीवननिष्ठा, सौन्दर्थबोध भौर भ्रनुभूति भी मर्माहित हो गई भौर उसका स्थान भ्रनास्था, म्रनिहचतता, कुंठा, म्राहुलता भौर मानवद्रोही व्यक्तिवाद ने ले लिया।

यीट्स ने प्राचीन रोम, श्रीर ग्रीस की कला श्रौर सौन्दर्य-प्रियता की तुलना में श्राधुनिक जीवन की छुद्रता को खेद भरे स्वर में व्यक्त किया—

> "परम्पराएँ टूट रही हैं, संसार में घोर श्रशान्ति है, रक्त की निदयाँ बह निकलीं, जिसमें मानव की निर्दोषता डूब गई है, बुद्धिवादियों के पास श्रास्था नहीं, बुद्धिहीन श्रन्धी कट्टरता में फॅसे हैं !"

यीट्स बीसनीं शताब्दी के संभवतः सबसे बड़े अंग्रेजी किन हैं। उन्होंने महायुद्ध से पहले आयलैंग्ड की लोक-परम्परा के पुनरूत्थान में योग दिया था, वेन तो आधुनिक काव्य को रसहींन और वौद्धिक बनाने के लिये दिये गये 'वैज्ञानिक यथार्थ' के तक से सहमत थे, ग्रौर न युद्ध को कारण मानकर ग्रनास्था और ग्रवैतिकता के पक्षपाती बन सके, उन्होंने लिखा है 'मेरी पानी की परिभाषा, वैज्ञानिकों की परिभाषा से ग्रलग है। मेरा पानी उस शान्त सरोवर का जल है, जिसमें रंगिबरंगी मञ्जलियाँ तैर रही हों।" योट्स ने यह भी कहा कि 'काव्य किन के व्यक्तित्व की ग्रिमिव्यक्ति (जैसा कि नये ग्रनास्थाशील किन् प्रतिपादित कर रहे थे) बल्कि एक ग्राध्यात्मिक किया है जिसमें किन के ग्रास्थाशील किन् प्रतिपादित कर रहे थे) बल्कि एक ग्राध्यात्मिक किया है जिसमें किन के ग्रास्थाशील किन प्रतिपादित कर रहे थे। बल्कि एक ग्राध्यात्मिक किया है जिसमें किन के ग्रास्थाशील किन प्रतिपादित कर रहे थे। बल्कि एक ग्राध्यात्मिक किया है जिसमें किन के ग्रास्थाशील किन प्रतिपादित कर रहे थे। बल्कि एक ग्राध्यात्मिक किया है जिसमें किन के ग्रास्थाशील किन प्रतिपादित कर रहे थे। विकार ग्रीस किन किया है जिसमें किन उसकी रचनाएँ महान ग्रीर उदाल हो सकती है। 'ग्रास्थ ग्रीर ग्रनात्म' के इस संघर्ष को योद्स ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

श्रातम—यथार्थ को दूँ ढो, प्रत्यक्ष को छोड़ो ! हृदय—क्या कहा ? फिर गीत कौन-से गार्ये ॥ (धर्म्बद्धन्द्व)

श्राधुनिक सम्यता पर व्यंग्य करते हुए योट्स ने लिखा—
''श्राधुनिक सिंहासन पर बैठ कर सरस्वती के स्वर बन्द हो जाते हैं।''
''मैं श्रातीत के गीत गाता हूँ, मुक्ते श्रापकी सफलताओं से डर लगता है।''

में यहाँ यीट्स के नियतिवाद का उल्लेख ग्रावश्यक समभती हूँ, वे पूरी तरह युद्धोत्तर कालीन कविता की ग्रनास्था ग्रौर निराशा के स्वर में स्वर मिलाकर नहीं गा सके, यहाँ इतना जानना ही पर्याप्त है।

विल्फ्रेड श्रोवेन, सिगफ्रिड सँसून, श्रौर रूपर्ट बुक ने युद्ध को नजदीक से देखा-पहचाना था। श्रोवेन ने अपने कविता-संग्रह की भूमिका में लिखा, "इस संग्रह में कवितायें नहीं हैं इसका विषय है, युद्ध श्रौर युद्ध की विभीषिका। इस विभीषिका में ही सारी कविता छिपी है।"

"यदि भविष्य में इस हत्याकांड की पुनरावृत्ति न हुई तभी हम समर्भेगे कि हमारा दुःख

दर्द सार्थक हुम्रा।"

सिगफ्रिड सैसून ने युद्ध का गौरव गाने वालों को धिवकारा — - "मूर्ली ! तुम युवर्को को मार्च करते देखकर जयकार करते हो, फिर घर में दुबक कर प्रार्थना करते हो तुम उस नर्क को क्या जानों, जहाँ यौवन श्रौर हँसी जलकर भस्म हो जाती है।" एक ग्रौर उदाहरए। देखिये-स्रो जर्मन माँ ! तुम ऋंगीठी के पास बैठी ऋपने बेटे के लिथे ऊनी मोज़े बुन रही हो, तुम्हें क्या पता, तुम्हारा बेटा इस समय, किसी खंदक में श्रौंधा पड़ा है। विल्फेड स्रोवन ने युद्ध के प्रशंसकों की भतंसना की-काश! तुम वहाँ मौजूद होते, जब हम लोगों ने उसकी तरुण देह को गाड़ी पर लादा था। काश ! तुम भी उसकी निष्प्राण पुतलियों को देखते, तो फिर इतने जोश से बच्चों को युद्ध की कहानियाँ न सुनाते।"

युद्ध की विभीषिका ने इन किवयों के स्वप्न भंग कर दिये और इससे उनके मन में जो करुता आई, वह किवताओं के रूप में व्यक्त होकर भी मानववादी पथ का अनुसरण कर सकती थी। अ ग्रे जो किव और उनकी किवता युद्ध के मूर्ल कारणों का मूर्त और भावमय उद्घाटन करके मनुष्य की चेतना को गहरा बना सकती थी, ताकि इतने भीषण नरसंहारों के आयोजनों को रचने वाले केवल कुछ आकर्षक नारों का प्रचार करके लोगों में मिथ्या भ्रम और सपने न जगा पाते, और मनुष्य अपने भविष्य में पूरी आस्था रखकर शान्ति-संस्थापन के संघर्ष में भाग लेते। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। जिन किवयों ने युद्धोत्तर-कालीन किवता के मंच पर अपना पूरा अधिकार और प्रभाव जमा लिया, वे जीवन का एक दूसरा दृष्किरण लेकर सापने आये थे। उनकी चेतना पर फायडीय मनोविज्ञान से लेकर, कैथोलिकमत और नीत्शे के प्रतिक्रियादी विचारों की छाप थी, जिसके कारण वे आधुनिक सम्यता के हास को ही समग्र मानव-जाति के हास का प्रतीक मान बैठे। डी. एच. लारेन्स के विचार में आधुनिक सम्यता की थोथी पोलिश मनुष्य को पौरुषहोन बना रही है, जिससे उसके मन में अनेक ग्रन्थियां पड़ जाती है, आधुनिक संस्कृति कृत्रिम है और मनुष्य की सहज वृत्तियों के विकास में बाधा डालती है। लारेन्स के 'प्रकृति की स्रोर लौट

चलों का नारा दिया था। उस की दृष्टि में प्रकृति का का भ्रर्थ है, यौन सम्बन्धों की स्वच्छन्दता। लेकिन श्राधुनिक अंग्रेची काव्य का रूप-निर्धारण वास्तव में एजरा पाउंड भ्रौर टी. एस. ईलियट ने किया। एजरा पाउंड ने एक प्रारंभिक कविता में लिखा—

"हे ईश्वर ! हे ठगों के देवता मर्करी! मुभे एक तम्बाकू की दुकान खोल दो! मैं लेखक बनने से बाज़ आया! यहाँ दिन-रात मगजपच्ची करनी पडती है।"

एजरा पाउंड ने सबसे पहले किवता में शहरी और टकसाली भाषा का प्रयोग किया। पाउंड क्ष्म विचारों को भी वार्शनिक ढंग से कहने का प्रयास करता है, लेकिन उसका जीवन-दर्शन बोसीवा और मानवद्रोही है। पाउंड की किवता में एक ऐसे अनास्थाहीन व्यक्ति का स्रोछापन है जो किसी वस्तु को पवित्र नहीं समभता, जिसने मानवीय शील और मर्यादाओं को तिलांजिल दे वी है। अपनी प्रसिद्ध किवता में Sestina Altaforte में वांते का उद्धरण देकर दार्शनिक बनने का उसने ढोंग रचा है, किन्तु स्पष्ट शब्दों में युद्ध की हिमायत की है—

'भाड़ में जाश्रो सब ! हमारे दक्षिणी प्रदेश में शान्ति की दुर्गन्ध श्राती है। श्रबे सुत्रर के बच्चे पैपियोंल्स, इधर श्रा..... मुक्ते केवल तलवारों की खड़ खड़ में ही जीवन का श्रामास होता है।''

टी. एस. ईलियट ने एकरा पाऊन्ड को अपना साहित्यिक गुरु माना श्रीर उसे 'वर्तमान युग का सबसे बड़ा जीनियस' कहा है। ईलियट की सबसे प्रसिद्ध रचना 'दी वेस्टलंड' (ऊसर भूमि) है। इस लंबी किवता में आधुनिक युग के नैतिक पतन, खोखलेपन, निष्प्रयोजनता श्रीर श्राध्यात्मिक हुंठा का नग्न चित्रग है। ऊसर भूमि एक संतप्त देश है, जिसके निवासी पानी की कभी से श्रिभिश्य है। अपने पापों के फलस्वरूप उन्हें तड़प-तड़प कर मरना पड़ता है। इस भूमि का ऊसरपन श्राध्यात्मिक है। पृष्ठभूमि में सूखी चट्टाने हैं। इस संतप्त देश का वर्णन ईलियट कभी निराशा से, कभी विक्षिप्त होकर श्रीर कभी दार्शनिक ढंग से करता है। कथावस्तु प्राचीन ईसाई 'ग्रेल की गाथा' से ली गई है। ऊसर भूमि के निवासी श्रास्थाहीन, दुराचारी श्रीर दुर्बलमन हैं। उनकी इच्छा-शिक्त को लक्तवा मार गया है। वे चाहते हुए भी श्रपनी इच्छाश्रों को कार्यक्प में परिएत नहीं कर पाते। एक स्रज्ञात निर्थकता की भावना उनके व्यक्तित्व को कुंठित श्रीर क्षुद्र बनाये हुए है। वेस्टलंड एक विशाल रेगिस्तान है जिसमें हरियाली का नाम-निशान नहीं। ऊसर भूमि के श्रभागे निवासी यह नहीं जानते कि पानी उनके कितूना नजदीक है (श्रर्थात् उनकी मुक्ति कितनी सरल है।)

ईलियर ने दिखाया है कि धुनोपार्जन <u>श्रोर सैक्स की इस युग की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं</u>, लेकिन इन प्रवृत्तियों से श्रात्मा को शांन्ति नहीं मिलती श्रोर सत्य की उपलब्धि नहीं होती (श्रर्थात् भौतिक समृद्धि श्रोर यौन स्वच्छंदता से ऊसर देश की मुक्ति नहीं हो सकती, जो कि लारेंस के जीवन-दर्शन की श्रालोचना है।)

ऊसर देश की मुक्ति दया और प्रेम से ही संभव है, लेकिन सारे ऊसर देश में मुक्ति हूत की एक भी ऐसी स्त्री नहीं मिलती जिसका प्रेम वासना और पाप की छाया से मुक्त हो। इस कविता में कई स्त्रियाँ आती हैं, फूलों और गहनों से लदी रूपर्गिता साम्राज्ञियाँ और आधुनिकाएँ जो दिन भर मनोरंजन और शृंगार में ही लगी रहती हैं। जिनके जीवनमें एक ही गंभीर समस्या है—"कल में अपने बाल किस ढंग से सवाङ्गी। कल क्या करूँगी?" एक घरेलू स्त्री है जो घरेलू क्षुद्रताओं में आकंठ

डूबी है और जो युद्ध से लीटे पित का ठीक से स्वागत नहीं कर पाती। एक टाइपिस्ट लड़की है जो बंक के क्लर्ज को श्रात्मसमर्पण करती है—लेकिन उसके श्रात्म-समर्पण में प्रेम नहीं, वासनाजन्य यांत्रिकता है। ईलियट ने उस क्षुडता का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है जो चिरत्रहीनता से श्राती है। उसे मनुष्य की 'खोई हुई खबीधता' पर विक्षोभ है। टेम्स नदी लाजों से पटी है, इसी टेम्स के किनारे कभी सम्राज्ञी एलिजाबेथ श्रीर लार्ड लीसेस्टर का प्रेमालाप हुआ था। लेकिन टेम्स का गौरव नदी की पुत्रियों के रोदन में बदल जाता है।

उत्तर भूमि की शुक्कता बढ़ती जाती है। पर्वतों पर बादल गरजते हैं, लेकिन वे वर्षा के बादल नहीं। स्थिति की विडंबना को श्रीर गहरा बनाने के लिये एक पक्षी का टप-टप-टप शब्द सुनाई देता है। श्राखिरकार मुक्तिदूत नदी में क्वकर श्रात्महत्या कर लेता है। उसकी मृत्यु पर रोनेयाला भी कोई नहीं। पूँजी, सेक्स श्रीर साहस के टोटके श्रसकल हो जाते हैं। सहसा बादलों के गर्जन में उपनिवद का यह याक्य सुनाई देता है। 'दत्ता, द्यायान, दम्पत' (दान, द्या, संयम)

कविता के एक भाग में भगवान बुद्ध के उपदेश है। वासना के नर्ककुंड में जलती हुई आत्माओं को बुद्ध का संदेश है, ''अपने ऊपर संयम रखों!'' लेकिन लोगों के स्वार्थ की ग्रावर्ते पक चुकी हैं, व्यक्तिवाद ने उन्हें इतना अहं प्रिय बना दिया है कि वे अपने घोंघे से निकलकर एक दूसरे का दुःख नहीं बटाना चाहते।

'प्रफ़ोक का प्रेम-गीत' ईलियट की सबसे पहली महत्वपूर्ण कविता है। ऊसर देश की तरह इस रचना का भी श्राधुनिक कवियों पर ज्यापक प्रभाव पड़ा है। इसमें ईलियट ने स्वीनी नाम के एक दुराचारी और क्षुद्र ज्यक्ति के वासनापूर्ण प्रेम-संबंध की दिखाकर क्लासिकल सौन्दर्य और आधु-निक जीवन की श्राचारभ्रष्टता का वैषम्य चित्रित किया है। प्राचीन प्रेम-गाथाओं की बुलबुल का सधुर संगीत स्वीनी के लिये नहीं है। वह श्रपनी साधारणता में तंग है, किर भी वह श्रपनी दैनिक खुद्रताओं से अवर नहीं उठ पाता—वह श्रपने से पूछता है, 'क्या संसार के विधान में हस्तक्षेप करने साहस मुक्तमें है ?'' वह श्रपने जीवन को 'काफ़ों के चम्मचों में नाप चुका है।' उसके सामने एक ही समस्या है—

'मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, वया मुक्ते ख्रपनी पतत्त्वन मोड़ कर पहनना चाहिए? बालों में माँग कैसे काढूँ? क्या नाशपाती खाना ठीक रहेगा? मैं सफ़ैद फ़लालैन की पतत्त्वन पहनकर समुद्र के किनारे घूमने जाऊँगा। सुनते हैं—समुद्र की परियाँ ऋलौकिक संगीत सुनाती हैं। लेकिन मैं जानता हूँ—वह संगीत मुक्ते सुनाई नहीं देगा।"

इसी छुंठा और प्रयोजनहीनता का एक चित्र वेस्टलैंड में मिलता है। मनोरंजन के साधन, जतरंज का लेल और रेस्त्रों बन्दे ही जॉने के बाद श्राधुनिक व्यक्ति सटपटाता है। वह कोरे शब्दों का साध्य लेता है,

'गुडनाईट विल, गुडनाइट त्तू,गुडनाइट मे, गुडनाइट टा ! टा ! गुडनाइट ! गुडनाइट ! गुडनाइट, प्रिय महिलास्रो !'' ( वेस्टलैंड )

ष्ट्राधुनिक चेतना में जो भय, विक्षिप्ति श्रीर श्रनास्था व्याप्त है, जिसमें व्यभिचार, भूण-हस्या और स्वार्यनोनुपता का बोलबाना है, उतका ईतियद ने विश्वद चित्रण किया है। 'ऊसर देश' में ईलियट ने एक नये टेकगीक का प्रयोग किया। आधुनिक चित्रकला की भांति किवता में भी तीनों सिन्तें (Three dimensions) पैदा करने की कोशिश की, जिसमें परंपरागत एक-देशीय सामंजस्य नहीं है, बिल्क अनेक पहलुओं से यथार्थ को चित्रित करना चाहा है। जेन्स जांयस ने भी इस टेकनीक का प्रयोग प्रयने प्रसिद्ध उपन्यास 'युलिसिस' में किया है, उसमें निम्न सध्यवर्गीय युवक की चौबींस घंटे की जिन्दशी का अत्यन्त चित्रत विवरण है। 'ऊतर देश' में भावों का वैविध्य है, अतीत की परंपरा और आधुनिक जीवन की कुत्सा, काव्य के सुनहले आदर्श और जीवन के यथार्थ का वैवस्य दिखाने के लिये ईलियट ने अनेक लेखकों और प्रन्थों के उद्धरणों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया है। 'ऊतर देश' का हर वाक्य एक दृश्य-चित्र है और चित्रपट के दृश्यों की तरह इस कविता के दृश्य भी बहुत जल्दी बदलते है। पाठक को उनमें अक्सर कोई संगति और तारतम्य नहीं दिखाई देता फिर भी सम्पूर्ण कविता में एक संगित है।

ईलियट ने ग्रपने एक लेख ( ब्राइडन को श्रद्धांजिल ) में लिखा कि ग्राधुनिक सभ्यता संक्ष्मिक्ट है, इसलिए किव को भी ग्रन्थोक्ति कयन द्वारा संक्ष्मिक्ट चित्रए करना चाहिए। यदि ग्रावक्यकता पड़े तो भाषा को तोड़ने-मरोड़ने से हिचिकचाना नहीं चाहिए। सत्रहवीं शताब्दी के किव जॉन डन ग्रोर ग्रपने समकालीन किव एचरा पाउण्ड की तरह ईलियट की भाषा भी दुरूह ग्रौर क्लिक्ट है। बहुआ विषम ग्रौर विरोधी चित्रों के प्रयोग से यह दुरूहता ग्रौर भी वढ़ जाती है। यह स्याभाविक ही था क्योंकि शब्द को माध्यम या साधन न मानकर साध्य मान लेने से किव शब्दों की दासता से मुक्ति नहीं पा सकता, विशेषकर तब तो ग्रौर भी जब उसके पास कहने को नया कुछ न हो।

ईलियट ने पाउण्ड से ग्रन्थ कियों की रचनाओं के उद्धरण लेना सीखा। पाठकों को यह जानकर ग्राह्म होगा कि वेस्टलंड में पैतीस कियों के उद्धरणों ग्रीर छै विदेशी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिनमें उपिनषद् से लेकर ग्राष्ट्रितक सनोविज्ञान के पारिभाषिक शब्द भी सम्मिलत हैं। कुछ ग्रालोचकों ने ईलियट पर ग्रारोप लगाया है कि उसकी किवता को सम्भने के लिए विश्वकोष का साथ रखना खरूरी है। स्वयं ईलियट में भी सुमाया कि जैसी वेस्टन की प्रसिद्ध पुस्तक 'From Ritual to Romance' को पढ़े बग्रेर वेस्टलंग्ड समभ में नहीं ग्रा सकती। ईलियट की क्लिएटता के विषय में एक ग्रंग्रेच ग्रालोचक ने कहा था:

"मैं कई दिनों से ईलियट के नाटकों की प्रशंसा सुनता आया हूँ, लेकिन आज तक किसी लेखक ने यह बताने का कव्ट नहीं उठाया कि ईलियट की रचनाओं की विवय-वस्तु क्या है ?

ईलियट को शब्दों की व्यति से मोह है न कि उसके पीछे छिपी अनुभूति से। काव्यानुभूति की कभी वह अन्य प्राचीन कवियों के उद्धरण लेकर पूरी करता है। इसीलिए प्राचीन साहित्य से अनिरिचित पाठकों को ईलियट की रचनाएँ स्वलंत्र और मौलिक दिखाई देती हैं। स्वयं ईलियट ने इस रचना-पद्धित का समर्थन किया है—''नौसिखिये किन नक्षल करते हैं, और प्रौढ़ किन चुराते हैं।''

ईलियट का जीवन-दर्शन मानवब्रोही श्रीर <u>श्रनास्थावाधी है</u>। श्रभिशन्त मानवता के लिए, इसमें श्राशा की कोई किरएा नहीं। वर्तमान युग के बुर्ज्य जीवन-मूल्यों श्रीर संस्कृति के विधटन श्रीर फुत्सा का चित्रएा करने में वह श्रवश्य सकल हुआ है, लेकिन कविता केवल सफाई के इन्ल-पेक्टर की रिपोर्ट मात्र नहीं होती। ईलियट को साधारएा जनता से कोई सहानुभूति नहीं, वह उसे 'रेसड़' कह कर पुकारता है। बुर्ज्य समाज श्रीर संस्कृति के विधटन के बावजूद साधारएा जनता में भावी जीवन को श्रीयक मानवीय श्रीर संस्कृत बनाने के लिए जो श्राकाक्षाएँ इस युग में जाग्रत हुई

है, ईलियट उनको भय की दृष्टि से ही देखता है। उसका कहना है कि जनतंत्र में 'संस्कृति का दम घुट जाता है।' श्राधृनिक बुर्ज्या संस्कृति के ह्नास का कारए। भी उसे जनतंत्र ही दिखाई देता है। वह खुले शब्दों में फासिउम का (विशेषकर फ्रान्सीसी ढंग के) समर्थन कर चुका है। श्रालोचक के रूप में ईलियट घोर प्रतिक्रियावादी है। मिल्टन, डिकन्स, शैले, ज्योर्ज ईलियट, हार्डी, बन्सं, वेल्स, शॉ जंसे विश्व-विख्यात साहित्यकारों पर उसकी श्रपमानजनक टिप्पिएायां किसी भी भाषा श्रीर जाति के लिए कलंक हैं।

ईिलयट ग्रपनी रचनाग्रों में धर्मान्धता (कैयोलिक मत ग्रौर धर्म-संस्था) ग्रौर सामन्तवाद का (ज्ञासनकर्त्ताग्रों के वंज्ञानुगत ग्रिभिजात वर्ग के रूप में, जिसमें किव भी ज्ञामिल हैं) प्रचार करता है। उसके विचार में 'उदारपंथी दृष्टिकोग् ही मानवजाति की मुसीबतों की जड़ है।"

''दुख कल्याग्रकारी है, जाति द्वेष संगतिपूर्ण है।''

"फैसिज्म सत्य है", स्त्रियों को घर की चहारदीवारी के अन्दर रहना चाहिए"—इस प्रति-कियावादी विचारपुँजी को लेकर कोई भी कवि गुमराह हो सकता है।

प्रस्तुत लेख में ईलियट को इतना महत्व देने की घावश्यकता इसलिए पड़ी कि ग्राधुनिक अंग्रेजी किव एक वड़ी सीमा तक ईलियट की विचार-परिधि के ग्रन्दर ही कुछ हेर-फेर से चक्कर काटते ग्राये हैं। यह ठीक है कि किसी ने प्रचलित ग्रनास्था ग्रीर कुंठा के एक पहलू को ग्रिधिक चित्रित किया है, तो दूसरे ने किसी ग्रन्य को, लेकिन समग्र रूप से ग्रांडेन, स्पेन्डर, लुई, मैकनीस, सेसिल डे लुईस, एडवेन म्योर, यहाँ तक कि एक हद तक एडिथ, सिटवेल ग्रीर किस्टोफ्र फाई भी इस स्यापक प्रवृत्ति के ग्रन्तगंत ही ग्राते हैं। सन् ३०-४० के दशक में अंग्रेजी साहित्य के पाठकों को भ्रम हुग्रा था कि शायद ग्रांडेन-स्पेन्डर ग्रादि ने ग्रपनी धारा बदल दी है ग्रीर वे ईलियट की विचार-सीमाग्रों का उल्जंबन करके विश्व की संघर्षश्री जनता के शान्ति ग्रीर जनवाद के संघर्ष में कूद पड़े हैं ग्रीर मनुष्य की प्रगतिशील ग्राकांक्षाग्रों को ग्रिभिटयिन देने लगे हैं। यह भ्रम निराधार नहीं था, क्योंकि इनमें से कई किवयों ने स्पेन के गृह-युद्ध में जनतंत्रवादियों की ग्रोर से भाग भी लिया था। किन्तु यह एक सामयिक उच्छ्वास मात्र निकला। वास्तव में यदि देखा जाय तो जीवन-वास्तव के प्रति इन किवयों का दृष्टिकोग् उन दिनों भी मूलतः ग्रनास्थापूर्ण ग्रीर कुंठाग्रस्त ही बना रहा।

ग्रांडेन ने ग्रपनी प्रारंभिक रचनाग्रों में यूरोप के सांस्कृतिक हास का चित्रण करते हुए भिवण्यवाणी की थी कि पुराना जीर्णशीर्ण समाज ग्रिंथिक देर तक नहीं टिक सकता, वह ग्रपनी ग्रांतिम साँसें गिन रहा है—ग्रांडेन की कविता में महामारी ग्रीर सड़ाँघ के चित्रों का बहुत प्रयोग है, क्योंकि समाज में "लकवा, कैन्सर (नासूर) ग्रीर ग्रपराध भरा पड़ा है"। ग्रांडेन इस हास की प्रक्रिया से ग्रातंकित ग्रीर त्रस्त है। उसकी कविता में त्रास ग्रीर चिन्ता है, न कि ग्राशा का उन्मेष। पुराने के ध्वंस के बाद उसे कोई ग्राशा दिखाई नहीं देती। वह स्वस्थ मानव-प्रेम के गीत भी नहीं गाता। उसे 'इंजन ड्राइवरों ग्रीर फैंक्टरी में काम करने वाली छोकरियों' घृणा है, क्योंकि वे "बुद्धिजीवियों के शत्रु हैं।" सन् १६३६ में ग्रांडेन ने लिखा कि "इंगलैंड के निर्धन लोग मन्द-बुद्धि ग्रीर ट्यर्थ के जीव हैं।" 'दी डबल मैन' (१६४१) में ग्रांडेन ने लिखा कि "कला की जीवन की समस्याग्रों से कोई सम्बन्ध नहीं।" वह मानव जाति को मूर्ख, सहज-विश्वासी ग्रीर ग्रवलील समभता है ग्रीर उन लोगों को कल्पना विलासी (यूरोपियन) मानता है, जो स्थायी मुख, सर्बसाधा-रण के लिए विटामिन ग्रीर सार्बजिनक शिक्षा की कल्पना करते हैं।

स्पैन्डर ने एक कविता में लिखा:
''रेलों श्रीर पूँजी का शोर है।
भोजन, एक्सचेंज, डिवेट, सिनेमा, रेडियो.....
सबसे बड़ी कुरीति शादी की है।
हमारी नींद हराम हो गई है.....

लुई मैकनीस भी 'जाज़ के संगीत श्रौर गितार से तंग श्रा गया है। वह उन लोगों को क्षुद्र समकता है जो 'जायदाद' चाँदी के चम्मच' ग्रौर डिनर की घंटी''' के बग़ैर जिन्दा नहीं रह सकते; क्योंकि 'जीवन की ये सुखद वस्तुएँ श्रन्त में ज़हर ग्रौर पीप बन जाती है।' एक श्रौर किव ने लिखा है—

# तुम्हारी सभ्यता क्या है ?

इश्तहारबाजीः 'नासूर ऋौर पायरिया

सेसिल डे लुइस ने आरम्म में किव के सामाजिक दायित्व पर जोर दिया, लेकिन घीरे-घीरे वह भी इलियट की तरह दुरूह होता गया। अपनी प्रसिद्ध आलोचना पुस्तक 'A Hope for Poetry में' लुइस ने लिखा, 'कविता समभने के लिये भी उतना ही मनोयोग, ट्रोनिंग और सब चाहिये जितना कि कविता लिखने के लिये, अर्थात् कविता केवल सुसंस्कृत और अभिजातवर्ग के लिये है, साधारण लोग उसे नहीं समभ सकते, कविता गिएत नहीं एलजबा है।'

लुइस की कविता भी श्राध्यात्म के दलदल में घँसती गई, यहां तक कि वह मृत्यु श्रीर युद्ध को माल्यस की तरह महान शोधक शक्ति मानने लगा। उसने इस मृत्यु-कामना की 'New Year's Eve' नाम की कविता में इस प्रकार व्यक्त किया है-

मनुष्य के श्रमिशाप से हम बंधे हैं—
श्रपने मविष्य में जो रहने के लिए, जो निश्चय ही
श्रपनी मत्यु के लिए रहना है—इसी कारण हम वर्तमान
का श्रालिंगन सह लेते हैं,

लेकिन श्रपने से इतर की कामना करते हुए।

इस प्रकार की मृत्यु-कामनाएँ ग्राधुनिक अंग्रेजी कविता में विरल नहीं हैं। जीवन को निरर्थक मानकर चलने पर 'वर्तमान के लिए जीवित न रहने' ग्रौर मृत्यु की कामना करते रहने की प्रवृत्ति स्वयं ही प्रबल हो जाती है।

'सार्वहत्य जीवन की ग्रालोचना है'— इस परिभाषा के ग्रनुसार ग्राचुनिक अंग्रेजी कविता को, उसमें व्यक्त घोर ग्रनास्था, कुंठा त्रास ग्रौर नैराश्य के बावजूद हासोनमुखी बुर्ज्वा समाज की कड़ी ग्रालोचना कहने में भी ग्रौचित्य होता, यदि यह ग्रालोचना साधारण जनों के दृष्टिकोण से की गई होती। लेकिन ग्रिविकांशतः यह ग्रालोचना एक ऐसे दृष्टिकोण से की गई है, जो सामाजिक जीवन की प्रगति के लिए घातक है। उदारपंथी विचार-घाराग्रों ग्रौर जनतांत्रिक पद्धितयों का क्यंग ग्रौर एक बंशानुगत ग्रिभिजात वर्ग की ग्रकांक्षा ग्राधुनिक ग्रंग्रेजी कविता के दृष्टिकोण धौर उसकी विचार-वस्तु में कोई ऐसा मानवीय तत्व रहने देती जिससे इस कविता को एक ग्रालोचनात्मक सामाजिक वस्तावेज का दरजा भी दे सकें। काव्यत्व तो उसमें नहीं के बराबर है ही, चाहे भाषा पहले से समृद्ध ग्रौर शब्दावली ग्रिधिक संयत, निंगी तुली ग्रौर बौद्धिक क्यों न हो।

एडिय सिटबेल, एडविन म्योर श्रीर ऋिस्टोफर फाई की कविताओं का स्वर इतना मानव-द्रोही श्रीर कुंठाग्रस्त नहीं है। एडिय को जीवन के उल्लास ग्रीर ध्वनि से प्रेम है। उनकी कविता में उतनी निराशा भी नहीं है, बल्कि कहीं-कहीं संगीत स्वीर रंगों की छटा का कौशल है। एक युद्धा स्त्री (१९४०-४५) का चित्र है:

'में वृद्धा हूँ, मेरा हृदय सूरज की तरह है जिसने जीवन में बहुत दुख देखा है फिर भी उसकी चमक में अन्तर नहीं आया।"

एडबिन म्योर नये 'गृहविहीन' युग का प्रााती है। उसकी कविता में पर्याप्त बौद्धिक गहराई है, ग्रौर वर्ड सवर्थ जैसी सरलता ग्रौर ईमानवारी भी है। उसने ग्रपनी कविता में जीवन के नैतिक मल्यों को एक दम तिलांजिल भी नहीं दी। जिन कवियों ने ईलियट से प्रेरएग लेकर भी ईलियट से विद्रोह किया, उनमें किस्टोफर फाई प्रमुख है। उसके काव्य-नाटक प्रसिद्ध हैं। उनकी शैली सरस ग्रीर रोचक है। उसने जीवन के अनेक सजीव कल्पना-चित्र खींचे हैं: बीनस श्राब्जब्डं में ड्यूक कहता है-

> "हम भविष्य की श्रोर जा रहे हैं पृथ्वी के सातों समुद्र, श्राकाश गंगा, प्रातः संध्या सभी मविष्य के गर्भ में छिपे हैं श्रतीत में सिवा श्रातीत के कछ नहीं

रोजाबेल ! जान्नो ! तुम भी संसार के साय त्रागन्द मनात्रो !" ग्राधृतिक अंग्रेजी कविता में जीवनोन्मुखी, मानवतावादी प्रवृत्ति ग्रभी पूरी तरह उभर नहीं

पायी। श्रभी तो ग्रनस्था ग्रौर मानवद्रोह की प्रवृत्तियों का ही जोर है (जिसका ग्रनुकरण हिन्दी में भी इधर होने लगा है, यद्यपि यहाँ की परिस्थित में इस तरह का मानवद्रोही स्वर बेपुरा ही नहीं

श्रराष्ट्रीय भी लगता है)।

ग्रन्त में मैं केवल इतना कहुँगी कि ग्राधुनिक अंग्रेजी कवियों के भाषा-प्रयोगों ग्रीर शैली से मुक्ते विशेष श्रापत्ति नहीं। इन प्रयोगों ने अंग्रेजी भाषा की श्रिभव्यंजना शक्ति की बढ़ाया है, और इस प्रकार यह विकास ही कहा जायगा। मुक्ते यदि ग्रायित है—ग्रीर में समकती हूँ कि मेरे जैसे श्रसंख्य स्वस्यमना पाठक भी ऐसा श्रनुभव करते हैं —तो उनके मानवद्रोही जीवन-दर्शन श्रौर वर्त-मान जीवनके प्रति ग्रनुत्तरदायित्व की भावना पर । वे ग्रपने मानवद्रोह के लिए ग्राधुनिक विज्ञान ग्रौर युद्ध के जिम्मेदार ठहराते हैं। यह एक विवित्र तर्क है, जिसमें ईमानंदारी की गन्ध नहीं है। इस युग के ही वेल्स श्रोर शाँ को विज्ञान श्रीर युद्ध मानवद्रोही नहीं बन्ना पाए, बल्कि मानव-जाति को समद्ध श्रीर संस्कृत बनाने में विज्ञान ने जो योग दिया है, उसको उन्होंने सत्सहा। विज्ञान श्रौर कला को परस्पर-विरोधी रूप में देखना श्रपने मानवद्रोही वृष्टिकोरा के लिए श्रौचित्य खोजना भर है। विज्ञान और युद्ध की विभोषिका आधुनिक कवि की मानवता को चुनौती थी, किन्तु उसने इस चुनौती को स्वीकार न करके मानव-मात्र से ही द्रोह करने की ठान ली।

मेरी दूसरी प्रापत्ति यह है कि 'वरम्परा की रक्षा' का नारा उठाते हुए भी इन कवियों ने ग्रधिकतर काव्य की मानवादी परम्परा से द्रोह किया है। वे परम्परा के नाम पर केवल श्रीपचारिक रूप से कभी रोम के प्राचीरों की शरण लेते हैं, कभी मैक्सिशो की गुफाओं की ग्रौर कभी उद्धरणों की । शब्दों से जुकते-जुकते सचमुच वे इलियट की तरह शब्दों के वास हो गये हैं । ग्राज की विक्षका मानवता के लिए उनके पास कोई सन्देश या नई अनुभूति नहीं है।

## कविता में 'प्रगति' ऋौर 'प्रयोग' की समस्या

हिन्दी कविता में 'प्रगति' और 'प्रयोग' शब्दों का इस्तेमाल लगभग दस-पन्द्रह वर्षों ते होता आ रहा है—प्रायः इस रूप में जैसे ये दोनों सर्वथा भिन्न वस्तुएँ हैं। हमारी साहित्यिक विचारणा में इन शब्दों को इतनी धूमधाम से प्रवेश कराने वाले चिन्तकों और रचनाकारों के ध्रपने-अपने आग्रहों-दुराग्राहों और उनको लेकर चलने वाली निरंतर की तनातनी के परिणामस्वरूप पाठकों में यह व्यापक धारणा बन गथी है कि 'प्रगति' का सम्बन्ध कविता की वस्तु (कन्टेंट) से है और 'प्रयोग' का सम्बन्ध कविता के बाह्य रूपाकार (फामं) से हैं।

किसी गहरी अनुभूति की कलात्मक श्रीमिंग्यंजना के बिना भी, किता में यि 'सही' मानय-वादी दृष्टिकोए। या 'सही' वामपक्षीय राजनीतिक विचार पद्य-वद्ध हैं, तो उन हल्की-फुल्की तुकब-ित्यों को 'नये युग' की किता घोषित करने में हमारे कितपय प्रगतिवादी श्रालोचक संकोच नहीं करते, श्रीर समकते हैं कि कोरे साधारणोइत विचारों, सिद्धान्तों श्रीर वक्तव्यों में 'श्रागे बढ़ते जाने' या 'लड़ते जाने' के गर्वोक्तिपूर्ण उद्गारों श्रीर 'अंथेरा-सबेरा' की टकसाली चित्र कल्पनाओं को यांत्रिक ढंग से जोड़कर तुकों की बन्दिश में बांब देने या मुक्त-छन्द के रूप में लिख देने भर से ही किता में 'प्रगति-तत्व' पैदा हो जाता है। ऐसी स्थित में काव्य की किसी भी सौन्दर्य-परक कसौटी पर इन पद्यात्मक रचनाओं को परखने का प्रदन नहीं रहा, क्योंकि श्रमूर्ज विचार-वस्तु की शुष्क श्रीर यथातथ्य नीरस व्यंजना भी उनकी दृष्टि में स्पृहणीय दिखायी देती है। 'सही' सिद्धान्त-कथन ही इन रचनाओं का जैसे श्रीचित्य हो। गत पन्द्रह वर्षों में प्रगतिवादी कियों की किताओं के श्रनेक संग्रह छपे हैं। उनमें कुछ श्रेष्ठ श्रीर सशक्त किताएँ भी हैं, किन्तु श्रीषकतर ऐसी हैं, जिन्हें पढ़कर यह धारणा ही पक्की होती है कि इन कियों ने काव्य के रूपाकार (फार्म) को विकृत श्रीर सतही बनाने में बैते एक दूसरे से होड़ लगा रखी है।

प्रयोगवादी, इसके विपरीत, 'प्रयोग' का संबंध केवल कविता के रूपाकार (फार्म) तक ही सीमित रखने पर खोर देते आये हैं। यह सब है कि रूपगत प्रयोगों को हो वे 'साध्य' घोषित नहीं करते, किन्तु ये प्रयोग किस विशेष 'वस्तु-सत्य' की अभिव्यक्ति के 'साधन' हैं, इसे वे कभी खुलकर बताते भी नहीं और न 'वस्तु' और 'रूप' के अंगोंगि संबंध पर जोर ही देते। वे अपने को 'राहों का अन्वेषी' तो कहते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्वासों की भिन्नता के आधार पर कम्युनिस्ट से लेकर अमरीकी साम्राज्यवाद तक के हिमायती इन प्रयोगवादी कवियों की विभिन्न 'राहें' उन्हें कहाँ, किस और ले जाती हैं, उनका गन्तव्य क्या है, यह गन्तव्य उनके काव्य के रूपगत प्रयोगों से निर्णीत होगा या काव्य-वस्तु से, इन सभी संगत प्रश्नों पर वे अपनी व्याख्याओं में मौन ही रहते आये हैं।

द्यापने पन्द्रह-वर्षों के 'प्रयोगों' ग्रीर 'राहों के ग्रन्वेष्याों' के फलस्वरूप उन्होंने ग्राज तक साहस करके यह नहीं कहा कि उनकी कविता में 'युग-सत्य' की ग्रामिक्यकित होने लगी है। लगता है जैसे वे समभते हैं कि काक्य-वस्तु की ग्रीर से उदासीन रहकर भी, केवल नये शब्द-चमत्कार, उक्ति-वैचित्र्य, चित्रों ग्रीर ध्वनियों की ग्राभिनव योजना के सहारे ही किवता में 'प्रयोग' को सार्थक बनाया जासकता है। ऐसी स्थिति में काक्य ग्रीर सौन्दर्य की किसी भी वस्तु-परक कसौटी पर इन 'प्रयोगों' को पर-खने का प्रश्न नहीं रहा, क्योंकि ग्राभिक्यक्ति में किसी भी प्रकार की सार्थक ग्रथवा निरर्थक नवीनता ही उनकी दृष्टि में स्पृहगीय दिखायी देती है। साहित्य के श्रेय-प्रेय से परे की यह रूपगत नवीनता ही इन किवताग्रों का जैसे ग्रीचित्य हो। गत पन्द्रह वर्षों में प्रयोगवादी (?) किवताग्रों के जो कितपय संग्रह छपे हैं, उनमें कुछ किवताएँ सार्थक ग्रीर सफल भी हैं, किन्तु ग्राधिकतर ऐसी हैं, जिन्हें पढ़कर पाठकों की यह धारणा ही पक्की होती है कि इन किवताग्रों ने काव्य-परम्परा से विच्छेद करने के साथ ही काव्य-वस्तु (कन्देन्ट) को विकृत ग्रीर सतही बनाने में एक-दूसरे से होड़ लगा रखी है।

हिन्दी कविता, इस प्रकार, दोनों दिशाशों से एकांगी बनती जा रही हैं। 'प्रगति' श्रौर 'प्रयोग' के समर्थकों की कान्य-दृष्टियों में श्रौर भी श्रनेक मीलिक भेद हैं, किन्तु यहाँ केवल इतना सूचित कर देना ही हमें श्रभीष्ट है कि 'प्रगति' या 'प्रयोग' के नारे उठा कर हमारे तष्ण कियों ने किवता के साथ गत वर्षों में जैसा खिलवाड़ किया है, वह हिन्दी-पाठकों को दायित्वहीन ग्रौर एक सीमा तक उच्छू खल भी लगा है। इन किवताश्रों में उन्हें न रस मिलता है, न कोई गहरा ब्यापक श्रनुभव ही, जो उनकी मूक भावनाश्रों श्रौर वस्तु-सत्य की श्ररूप श्रनुभूतियों को वागी श्रौर रूप देकर प्रकाशित कर दे। यहाँ किवता की सरलता श्रौर दुरूहता का प्रश्न नहीं है, न किव के समिष्टिवादी या व्यिटिवादी दृष्टिकोण का, न पुरानी या नयी पद्धित का, श्रौर न बहुसंख्यक पाठकों में रुचि की गिरावट या समान-धर्मा श्रीभजात वर्गीय पाठकों की श्रत्प संख्या का ही। यह सब प्रश्न तभी उठते हैं जब किवता वास्तव में 'किवता' हो — श्रमूर्त विचारों की तुक-बन्दी या कोरा वाग्वैचित्र्य न हो।

इस युग में किवता का स्तर गिर गया है श्रौर पाठक उससे विमुख हो गये हैं। श्राक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (इंगिलिस्तान) ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि श्रं ग्रेजी के पाठकों ने जैसे सर्वसम्मित से किटबढ़ होकर श्राधुनिक किवता से (जो इजरा पाउण्ड, टी॰ एस॰ ईलियट श्रौर उत्तसे प्रभावित किवयों की प्रयोगवादी किवता है) पीठ फेर ली है। किवता श्रव विकती ही नहीं। श्रमरीका के बारे में भी लुई श्रन्टरिमयर की ऐसी ही रिपोर्ट है। विक्षिणी श्रमरीका के बारे में चिली के नोवल पुरस्कार-विजेता किव ग्रंबीता मिस्त्राल का कहना है कि वहाँ भी किवतों हास-'ग्रस्त है क्योंकि कोई महान प्रतिभा का नया किव नहीं पैदा हो रहा, श्रौर किवता का स्तर दिनोदिन गिरता जा रहा है। सोवियत् रूस में भी मायाकोव्स्कों के बाद श्रभी तक कोई बड़ी प्रतिभा का नया किव नहीं पैदा हुश्रा। हमारे यहां भी, प्रसाद, पंत, निराला के बाद, 'प्रयोग' या 'प्रगित' की समस्याश्रों से जूक्षने वाले नये किवयों की पीढ़ी में कोई वास्तिवक प्रतिभा का नया किव नहीं पैदा हुश्रा। यह गिरावट सार्वत्रिक है। श्रौर विचित्र बात तो यह है कि इस गिरावट का कारण दोनों विचार-कोणों के समर्थक केवल बाह्य ही बताते हैं; वह भी जो समध्यवादी हैं श्रौर वह भी जो व्यव्टिवादी हैं। बोनों ही इस गिरावट की जिम्मेदारी समाज के कन्धों पर डाल कर श्रपनी श्रक्षमताश्रों के लिए श्रौधित्य दूँ है लेते हैं।

'प्रगति' के समर्थक, जो ग्रथिकांशतः साम्यवादी हैं, समाज-विज्ञान के श्रध्येता है, जिन्होंने व्यक्ति और समाज तथा कला और समाज के पारस्परिक संबंध की सारी गृहिययों को वैज्ञानिक रीति से सुलक्षा कर ऐसे सटीक फार्मूले तैयार कर लिए हैं कि कोई बात उनकी चेतना में ग्रस्पष्ट या व्याख्यापेक्षित नहीं रही, उनका कहना है - स्त्रीर अपनी जगह पर सही कहना है - कि वर्तमान पूँजीवादी समाज के वैषम्यपूर्ण वर्ग-संबन्धों की श्राधार शिला मनुष्य द्वारा मनुष्य का श्रम-शोषए करके सुनाफा कमाना है। वर्तमान समाज की चरम सीमा पर पहुँची हुई इस व्यवसायिक वृत्ति के कारण ही कविता और कलाओं में हास हो रहा है। विज्ञान-युग के सांस्कृतिक साधनों (रेडियो, फिल्म, प्रेस,) पर पूँजीपितयों की इजारेदारी है, जो अपने मुनाफे के लिए और अपने वर्ग का श्रास्तित्व कायम रखने के लिए इन साधनों के द्वारा जैसा साहित्य श्रौर जैसी कला को श्रोत्साहन दे रहे हैं, वह जनता की वस्तु-सत्य की चेतना को कुंठित करती है, उसकी कला-रुचि को विकृत श्रौर ग्रश्लील बनाती है, उसके मनमें बुर्जुग्रा भ्रमों की जड़ें पक्की करती है। लेखक श्रौर कलाकार भी इस 'बाजार' के ही म्राश्रित हैं म्रीर ऐसी कृतियों की रचना करने के लिए विवश है, जो इन सावनों के स्वामियों को ग्राधिक से ग्राधिक लाभ दिला सकें। ऐसी स्थिति में कला का स्तर गिर जाना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त, लेखक और कलाकार स्वयं पूँ जीवादी अमीं और मनोवृत्तियों से मुक्त नहीं हुए हैं, श्रौर वे वर्तमान समाज की कलाघाती व्यवसायिक वृत्ति और वर्ग-वैपस्य के प्रति पूरी तरह सचेत भी नहीं है, ग्रर्थात् समाजवाद के लिए संघर्ष करने वाली जनता के साथ नहीं हैं।

किन्तु कविता की जिन घाराग्रों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं—प्रगति ग्रौर प्रयोग की धाराएँ--- उन पर यह वैज्ञानिक विवेचन पूरी तरह लागू नहीं होता । सबसे पहले, 'प्रगति' के सम-र्थक तो सचेतन कवि ग्रौर लेखक हैं, वर्ग-समाज के वैषम्य की जाँच-पड़ताल में ही उनका श्रधिकांश समय बीतता है, श्रीर उन्हें इस बात पर गर्व भी कम नहीं है कि वे पूंजीवादी भ्रमों श्रीर मतो-वृत्तियों से श्राने को मुश्त करके जनता के साथ एकजूट होकर समाजवाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किन्तु फिर भी, उनकी कविता-केवल भारत में ही नहीं, बल्कि वहाँ भी जहाँ मनुष्य पूंजी-वाद के वर्ग-सम्बन्धों को मिटाकर नये समाज का निर्माण कर रहा है - एक बड़ी सीमा तक रस-हीन ग्रौर रूपहीन है, सो क्यों ? कम से कम उनकी कविता को तो पूँजीवादी व्यवसायिकता से उत्पन्न ह्वासोन्मुखता का श्रपयाद होना चाहिए था। दूसरी बात यह कि, 'प्रयोग' के समर्थक कवियों ने, वे चाहे जिस शैली के हों-प्रतीकवादी, रूपचित्रवादी या श्रीभन्यंजनावादी-त्रे सब पूँजीवादी मनोवृत्ति ग्रौर दुष्टिकोएा से चाहे जितने ग्राकान्त हों, उन्होंने व्यावसायिक लाभ के लिए क्वचित ही कभी लिखा है। उनकी कविता 'पॉपुलर' नहीं है, जिस तरह सनसनीखें ज उपन्यास होते हैं। बल्कि सच तो यह है कि फ्रांस, इन्गलैंग्ड या स्वयं हमारे देश में भी, व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से रचें गये 'पापुलर साहित्य ग्रौर कला' की तीव प्रतिक्रिया के रूप में ही 'कला कला के लिए' का नारा उठाया गया था, जो ग्रागे चलकर ग्रनेक रूपवादी शैलियों का जनक बना। रूपगत प्रयोग ही मुख्यतः इस प्रतिक्रया के माध्यम बने । सभी जानते हें कि प्रयोगवादी रचनाएँ प्रकाशकों के लिए मुनाफे की वस्तु नहीं रहीं। इत्रलिए 'प्रगति' के समर्थकों का वैज्ञानिक तर्क वर्तमान काल में कविता के स्तर की गिराबट का सही-सही निदान करने में समर्थ नहीं है।

'प्रयोग' के समर्थक, जो श्रधिकांशतः व्यिष्टिवादी हैं, मनोविज्ञान (विशेषकर फाँयडी मनो-विश्लेषण शास्त्र) के मननशील श्रध्येता हैं, जिन्होंने व्यक्ति के श्रचेतन मानस की ज्ञात श्रौर श्रज्ञात कन्दराओं में (श्रात्मापेक्षण द्वारा) घुसकर मनुष्य के जैवी-स्तर की पाशविक वृत्तियों श्रौर श्रन्धी

काम-वासनाओं का साक्षातकार किया है, जो वास्तविकता को ग्रपने से बाहर नहीं, ग्रपने मन के भीतर ही देखते हैं, जो व्यक्ति मानस को ही समस्त घटनाओं और संवर्षों का केन्द्र और कारण मानते हैं. जो व्यक्ति-सापेक्ष विशिष्ट ग्रनभतियों को ही निरपेक्ष सत्य समभते है, जिनके लिए कला केवल व्यक्ति की ग्रत्माभिव्यक्ति का ही सायन ग्रीर साध्य है, जिन्हें ग्रपनी कला पर समाज ग्रीर उसकी नैतिकता की छाया पड जाना भी स्वीकार नहीं है, उनका भी कहना है कि वर्तमान युग में विज्ञान की ईजादों और यद्ध की विभीषिकाओं ने व्यक्ति की सत्ता की ग्रामल भक्तकोर दिया है। विज्ञान ने धर्म ग्रीर ईश्वर की जड़ों पर कुठाराधात करके मनव्य से उसकी ग्रास्था का सम्बल छीन लिया है और इसके बदले में व्यक्ति को इस अनन्त ब्रह्माण्ड में मनुष्य-जीवन की श्रींकन्चनता का श्राभास देकर उसकी चेतना को अवसन्त कर डाला है। जड़ प्रकृति के इस अनन्त श्रांचल में करण-तत्य मन्ध्य के अस्तित्व का मृत्य ही क्या ? मानव-समाज के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने के ये सब सपने, पोजनाएँ, संघर्ष और कान्तियाँ किस हेतू हैं, जब कि जीवन-मात्र एक ग्राकस्मिक घटना है और अचेतन प्रकृति के एक ही आकिस्निक आलोडन में सदा के लिए उसका ग्रन्त हो सकता है ? यद्ध की विभीषिकाओं, कान्तियों श्रीर नये सर्व-संहारी श्रण-श्रस्त्रों के निर्माण ने मानव-सभ्यता और संस्कृति को ही नहीं, व्यक्ति-जीवन के ग्रस्तित्व श्रीर उसकी सम्भावनाओं तक को भी श्रनिश्चित बना दिया है। इस श्रनिश्चितता ने समाज में मररा-भावना के प्रति गहरी ग्रासिन्त पैदा कर दी है। मरएए-भावना यों भी, मनोविज्ञान के अनुसार, मानव-मन की एक मूल-वृत्ति है। किन्त प्राज ग्रण-बम या प्रकृति के कीय से मरने का त्रास ही व्यक्ति की नहीं सता रहा। फायडी मनोविज्ञान ने व्यक्ति को जीते जी नरने के-एक बार नहीं बिल्क अनेक बार-त्रास के प्रति भी सचेत कर दिया है, अर्थात पुंसत्वहीनता के भय के प्रति, जो युद्ध, ऋग्ति या महामारी में मरने से कहीं भयंकर है। इसलिए इस युग में व्यक्ति के लिए अपने अस्तित्व की चिन्ता ही सबसे बड़ी और मौलिक चिन्ता है। पुंसत्वहीनता का भय ही सबसे बड़ा भय है। इस चिन्ता ग्रीर भय हे विरुद्ध ध्रयने व्यक्तित्व को प्रमास्तित करने के लिए श्राज लेखक श्रीर कलाकार विवश है। नैतिकता-श्रन-तिकता का प्रश्न उसके सामने नहीं है । उसे इस बात से प्रयोजन नहीं कि उसकी कला स्वस्य है या श्रस्वस्थ, सरल है या दुरूह, क्योंकि वह ईमानदारी से श्रयने मन की प्रतिश्रिया को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करता है। अपने व्यक्तित्व को प्रमास्मित करने का मार्ग उसके पास और है भी क्या ? ध्रपने को स्वस्थ, श्रास्थाशील, मानववादी या नैतिक दिखाने के लिए वह श्रपनी कला पर किसी बाहरी सिद्धान्त या दृष्टिकोएा का रंग नहीं चढ़ाता, क्योंकि ऐसा करके वह अपने प्रति ईमानदार नहीं रह सकता और न अपनी श्रात्मा के सत्य को व्यक्त करके अपने व्यक्तित्व को ही प्रमाणित कर सकता है। वह किसी श्रीर की बोली में क्यों बोले ? वह किसी भी समाज-स्कीकृत भावना, विचार, रूढ़ि या नीति का पिष्ट-पेष्ण या चिंवत-चर्वण क्यों करे ? इस लिए उसके प्रयोग मुख्यतः कला के रूप तक ही सीमित हैं — ऐसे रूप की सृष्टि तक जो व्यक्ति-कलाकार की विशिष्ट मानसिक स्थितियों की संविलष्टता को ऋलका सके। उसकी कविता समाज-वास्तव द्वारा श्रारोपित बाध्यताओं और विवशताओं की कविता है। ग्रालोचक यदि कहते हैं कि यह कविता का ह्यास है तो वे जाने, कवि इससे परेशान नहीं । साधारण पाठक यदि उसकी कविता को नहीं समक पाते, तो यह उसे श्रभीष्ट नहीं । समानधर्मा श्रभिजातवर्ग का एक छोटा-सा वर्ग भी उसे समक्ष जाय तो उसके प्रयोगों का ग्रौचित्य है। (सच तो यह है कि समान-धर्मा पाठक भी कबि के मन की विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को ठीक-ठीक नहीं समभ सकते, क्यों कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के विशिष्ट अनु-

भव की श्रपेक्षा में ही किसी श्रन्य की बात को समभता है, श्रतः एक प्रयोगवादी कवि की विजिष्ट मानसिक प्रतिक्रियाओं को प्रत्येक समान-धर्मा पाठक भी श्रपने ढंग से ही समभेगा, जो कि समभव है कवि के मन्तव्य और मनोभाव से बिल्कुल भिन्न हो।

किन्त 'प्रयोगवादी' जब इस प्रकार की बौद्धिक दलीलें देता है तो स्वयं अपने व्यक्तिवाद की कब खोद कर उसमें कुद पड़ता है। यह मान लेने पर कि विज्ञान की ईजादों श्रौर यद्ध की विभोवकायों ने श्रनिश्चितता श्रौर भय का वातावरण पैवा कर दिया है, जिसते समाज में कुंठा, निराशा, मरण-भावना, हिसा, पर-पीड़न, घनास्या, यौन-उच्छ खलता, स्वार्थपरता श्रीर मानवद्रोह की भावनाएँ ऊपर से नीचे तक व्याप्त हो गई है; क्या प्रयोगवादी कवि का केवल प्रपनी भारमा के सत्य को व्यक्त करने या अपने व्यक्तित्व को प्रमास्तित करने का यह सारा आडम्बर एक भयंकर श्चात्म-प्रवंचना का प्रमाशा नहीं देता ?- व्योंकि प्रयोगवादी कविता में श्रिधिकतर इन भावनाश्री की ही श्रनगुंज रहती है। व्यक्ति-कलाकार की श्रात्मा के विशिष्ट सत्य जैसी कोई जीज इन रच-नाग्रों में कौन-सी होती है ? माना कि ये भावनाएँ सामाजिक नहीं हैं। नैतिकता की दिन्द से श्र-सामाजिक, ग्र-नैतिक और श्र-मानवीय हैं, किन्तु प्रयोगवादियों के ही कवनानुसार वे समाज में व्यापक रूप से प्रचलित तो है और सामाजिक कारएों से ही तो उत्पन्न हुई है ? तो क्या उनका ग्र-सामाजिक, ग्र-नैतिक ग्रौर ग्र-मानवीय होना ही उनकी 'विशिष्टता' का प्रमारा है, जिससे प्रयोग-वादी उन्हें ग्रपनी 'ग्रात्मा का विशिष्ट सत्य' बनाने के लिए इतना उतावला रहता है! उसका ईमानदारी का सबुत क्या मनुष्य की पशुता को उघाड़ने में ही है ? अपने व्यक्तित्व को प्रमाशित करने का यही तरीक़ा उसके पास शेष रहा है ? इन प्रश्नों से कतराने के लिए ही वह केवल 'प्रयोग' पर जोर देता है, ताकि पाठक भ्रम में पड़कर केवल वचन-भंगिमा, शब्दों की विचित्र योजना, उक्ति की बकता और लय की नवीनता की ही, अर्थात अभिन्यक्ति के विशिष्ट ढंग की ही उसकी 'ग्रात्मा के विशिष्ट सत्य' श्रीर ग्रयने 'व्यक्तित्व को प्रमाणित' करने की चेष्टा का पर्याय मान लें भीर उसकी कविता में निहित मानव-जीवन भीर जगत के प्रति कवि के वक्तव्य, भाव, स्वर भीर अन्तर्द िट के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की चेट्टा न करें, अयीत उसकी वस्तु को न जाचें। दूसरे, जिन सामाजिक बाध्यताओं और विवशताओं का प्रयोगवादी उल्लेख करते हैं, वे गत पन्त्रह वर्षों या बीसवीं शताब्दी की कोई आकस्मिक उपज नहीं हैं। अनेक युगों में, अनेक बार लोगों को ग्रपने समय की चेतना की श्रपेक्षा में प्रत्यक्षतः दुनिवार समस्याओं श्रीर संकटों का सामना करना पडा है। वर्ग-समाज की विषमताओं के बीच प्रगति करने वाले मनुष्य के सामने संघर्ष, यद्ध श्रीर कान्तियाँ कब नहीं रहीं ? किन्तु जितनी बड़ी समस्याएँ रहीं, उनका मुकाबला करने के लिए साम्-हिक रूप से मनुष्य उतनी ही बड़ी शक्ति को उत्पन्न करने में भी समर्थ होता रहा। उन युगों के महाकवियों और कलाकारों ने अपने व्यक्तिगत सुल-दुःखों की संकीर्णताओं से उतना ही ऊपर उठ कर चेतना-प्रेरक, प्राख्यान ध्रीर जीवनाकांक्षी काव्य श्रीर कला की महान कृतियों का निर्माख किया--- त्राखिर समस्याएँ और संकट भी तो मानवकृत ही ये और भाज भी है। प्राज भी मनुष्य यद की विभीषकाओं से बचने ग्रीर ग्रण-शक्ति के विध्वंसक उपयोग को रोकने के लिए सामहिक रूप में शान्ति-संवर्ष में अपनी अपार शन्ति को तोल रहा है। समाज-वास्तव का यह भी तो एक पहलू है-अधिक सत्य, चेतन भ्रीर श्राशामय, जो कुंठाग्रों से मेघाच्छन्न नहीं है। इसलिए 'प्रयोग' के समर्थकों की बौद्धिक वलीलें वर्तमान काल में कविता के स्वर की गिरावट का सही सही निवान करने में समर्थं नहीं हैं।

इस प्रसंग में एक बात श्रीर उल्लेखनीय है-सामान्य पाठकों के प्रति दोनों वर्ग के कवियों धौर आलोचकों का आत्मश्लाघा से भरा तिरस्कारपूर्ण, नक्कूशाही दृष्टिकोएा, जिसे अंग्रेजी में 'स्नाँबरी' कहते हैं। दोनों के पाठक ग्रलग-ग्रलग 'बन्द दायरे' के विशिष्ट पाठक हैं-प्रगतिवादी कवि केवल वर्ग-संघर्ष में भाग लेने वाले कार्यकर्ताग्रों तक ही श्रपनी रचनाग्रों को प्रेषित करते ह, क्योंकि केवल वे ही अपनी उत्तेजित मनोदशा में इन पद्यबद्ध वक्तव्यों को पढ़कर पुलकित होते हैं। उन्हें कविता या साहित्य से कोई स्थायी मुल्य का अनुभव पाने की अनेक्षा नहीं रहती, इसलिए वे ग्रिभिव्यक्ति के सौन्दर्य के प्रति प्रायः उदासीन होते हैं। उन्हें तो प्रधिकतर कामचलाऊ चीजें चाहिए, जिनका उपयोग वे तुरन्त किसी मंच पर कर सकें। इस तात्कालिक ग्रावश्यकता की पति करके ही 'प्रगति' का समर्थक कवि अपने को पाँच सवारों में गिनने लगता है, चाहे साधारण पाठक (जो ग्रधिकांशतः शोषित वर्गी के ही है) स्वतंत्र रूप से उसकी रचनाओं को पढ कर द्वित भ्रोर रस-विभोर न होते हों। इन किवयों के श्रहंकार को प्रोत्साहन देने श्रौर साधारए। पाठकों के सहज विवेक ग्रीर सौन्दर्यबोध को कूंठित करने के लिए 'प्रगति' के वकील (ऐवॉलोजिस्ट) ग्रालो-चकों श्रीर सम्पादकों का एक गिरोह पैदा हो गया है। उनका तर्क-जाल इन कवियों को भी गमराह करता है ग्रीर पाठकों में भी हीन-भावना पैदा करके एक विकृत ग्रीर छिछली कला-रुचि फैलाता है। उनके तर्कों का सार यह है- 'तुम्हें (साधारए तथा प्रबुद्ध पाठकों को) ये प्रगतिवादी कवि-ताएँ पसन्द नहीं हैं ? इन में रस नहीं मिलता ? तो निश्चय ही तुम प्रतिक्रियावादी हो, तुम्हारे सँस्कार बुर्जु था हैं, तुम 'कला कला के लिए' के समर्थक हो, कलावादी हो, रूपवादी हो, जनता से विमख हो, जनता की अनलंकृत भाषा के विरोधी हो । तुम सत्य नहीं चाहते, केवल शब्दों का इन्द्रजाल तुम्हें रुचता है। क्या कहा ? सत्य चाहते हो, जनवादी हो ? तो फिर इन कविताओं में 'सत्य' ही तो व्यक्त है ! ये किव ही तो सच्चे जनवादी हैं ! कबीर, तुलसी ग्रौर भारतेन्द्र अपने समय के सच्चे जनवादी कवि ये, उन्होंने जनभाषा में लिखा, उनकी परम्परा की वर्तमान यग की श्रावश्यकताग्रों के श्रतुसार ये किंव ही तो विकसित कर रहे हैं। ये कविताएँ तुम्हें ग्रभी नहीं रुचतीं, क्योंकि तम अभी इस यग की समस्याओं के प्रति सचेत नहीं हो, लेकिन भविष्य की कविता पलायन-वादी और फल्पना-लोक में विहार करने वाली नहीं होगी, बल्कि उसमें जीवन के ठोस यथार्थों की श्रिभव्यक्ति होगी, जो इन कविताओं में पर्याप्त है। इस प्रकार के युक्ति-युक्त लॉछनों और उपदेशों को सुनकर इस कविता को तुच्छ श्रौर रही कहने का साहस किसे होगा ? साधारएतिया कोई व्यक्ति श्रपने को प्रतिकियावादी नहीं मानना चाहता ।

इसके ठीक विपरीत, प्रयोगवादी किव श्रीमजातवर्ग के उन श्रल्पसंख्यक पाठकों तक ही अपनी किवता को प्रेषित करते हैं, जो एक श्रोर तो श्रपने उपजीवी श्रोर निठले जीक्न के कारण भावना से उच्छू खल श्रोर दायित्वहीन हैं, दूसरी श्रोर वर्तमान पूँजीवादी समाज के श्रन्ततः हास की श्राग्रंका से संत्रस्त श्रोर उद्भान्त भी हैं। ऐसे ('समानत्यमीं') पाठकों को सार्थक या निरर्थक रूपगत प्रयोगों की पहेली बुभौवल से एक विशेष प्रकार की पानितक तृष्ति मिलती है। उन्हें किवता या साहित्य से कोई गहरा मानवीय अनुभव पाने की श्रपेक्षा नहीं रहती। इसिलए किवता की वस्तु के प्रति वे प्रायः उवासीन रहते हैं। उन्हें तो श्रक्तर ऐसी वक उक्तियां श्रीर चुटकले चाहिए, जिन्हें वे श्रपनी ऊब श्रीर कुंठा दूर करने के लिए श्रपने वर्ग के बीच बैठकर व्यंग-विशोद करने, एक-दूसरे पर फ़िल्तयां कसने, मुंह बिचकाने या सामाजिक भावनाश्रों श्रीर नैतिकता की खिल्ली उड़ाने के लिए तुरंत इस्तेमाल कर सकें, या जो उनकी मानवहोही श्रनास्थाशील श्रीर यौन-उच्छु खलतावादी

भावनाश्रों का श्रोचित्य सिद्ध करके तत्काल के लिए उनके अन्तः कररा को मुक्त कर दें। इस तात्का-लिक भ्रावश्यकता की पूर्ति करके ही 'प्रयोग' के समर्थक कवि भ्रपने को बहुत बड़ा तीसमार खाँ गिनने लगते हैं, चाहे सामान्य पाठक (जिनमें प्रबुद्ध, संस्कृत श्रीर संवेदनशील पाठकों की कमी नहीं है) स्वतंत्र रूप से उनकी रचनाग्रों को पढ़कर विरिक्त ग्रीर ग्लानि का ही ग्रनुभव क्यों न करते हों। वे ग्रपने को सूर, तुलसी, ग़ालिब, रवीन्द्र, इक़बाल, प्रसाद, पंत, निराला से किसी भी अंश में कम नहीं मानते । इन कवियों के ग्रहंकार को प्रोत्साहन देने श्रीर साधारए। पाठकों की सहज मानवीय भावनाम्नों म्रौर वस्तु-बाध को कुंठित करने के लिए 'प्रयोग' के वकील ( एपॉलोजिस्ट ) श्रालोचकों, सम्वादकों श्रोर श्रध्यावकों का एक गिरोह पैदा होता जा रहा है (पाइचात्य देशों में तो इस गिरोह में बड़े बड़े नामवर लोग है) जो उक्ति-वैचित्र्य, शब्द-चयन, ध्वनि-चित्र के टेकनिकल स्तर तक ही प्रयोगवादी कविता के विवेचन को सीमित रखकर सामान्य पाठकों में एक विशेष प्रकार की हीन-भावना पैदा करने की उद्धत चेष्टा करते हैं। उनके तकों का सार यह है- 'तुम्हें (साधार एतया प्रबद्ध पाठकों को) ये प्रयोगवादी कविताएँ पसन्द नहीं हैं। तुम्हें ये दुरूह लगती हैं? तुम इसे अनर्गल प्रलाप कहते हो ? तो तुम निश्चय ही रूढ़िपन्थी हो, समय से पिछड़े हए हो, तुम्हारी रुचि का ग्राधुनिक संस्कार नहीं हुन्ना, तुम मतवादी हो, पूर्वंप्रहों से प्रस्त हो ! तुम्हारी भावनाएँ दक्तियानुसी श्रौर श्रसंस्कृत हैं। तुम कविता की कृत्रिम रूप से गढ़ी हुई रंगीन भाषा के श्रादी हो, जिसके भाव, जित्र, श्रलंकार श्रीर उपमान पुराने श्रीर टकसाली हों। पुराने के प्रति मोह मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि बीर्घ परिचय के काररण वह बोधगम्य होता है। लेकिन पुराने भावों को व्यक्त करने में मौलिकता कहां है ? श्रौर नये भाव पुरानी भाषा में कैसे व्यक्त हो सकते हैं ? कविता का विकास परम्परा से ग्राबद्ध रहकर नहीं हो सकता। फिर इतनी संकीर्णता क्यों ? क्या कहा, तुम पिछुड़े नहीं हो, दिक्रयानुसी नहीं हो, श्राधुनिक चेतना के मनुष्य हो ? तो फिर यह 'प्रयोगवादी कविता' ही तो ग्रधुनातन कविता है, परम्परा से सर्वथा मुक्त । वास्तव में यही 'सच्ची' कविता है, क्योंकि इतिहास में पहली बार किव ने ईमानवारी से श्रपने मन की जटिल श्रीर विशिष्ट प्रतिकियाओं को भ्रभिव्यक्ति दी है—वह भ्रपने ग्रन्नदाता की प्रशस्तियां गाने वाला राजकवि श्रीर चारएा-भाट नहीं रहा, वह नैतिक बन्धनों के कारएा 'ढुलमुल चाटुता से वासना को भलमला कर' गाने वाला भक्त कवि नहीं है, वह 'कल्पना का लाड़ला' छायावादी भी नहीं है, जो 'निपट भावावेश से निर्वेद' प्रवस्था में पहुंचकर जीवन-यथार्थ से ही विमुख हो गया था। यह प्रयोगवादी कवि ही सच्चा कवि है, जो बिना किसी लाग-लपेट के जीवन की वीभत्सता, कृत्सा श्रोर निस्सारता का सही चित्र अंकित कर देता है। पुराना काव्य, इसीलिए, कोरा शब्द-जाल है, योथा कौशल है, केवल बाह्य की अनुकृति है। उसमें प्रौढ़ता नहीं, किव के व्यक्तित्व का प्रकाश नहीं। सौन्दर्य के पुराने मान-दंडों से इस नयी कविता को मत जाँची ! यह मत देखी कि कवि ने क्या कहा है, क्योंकि यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है, श्रौर ऐसा करने से श्रनिवार्यतः तुम व्यर्थ के नैतिक पचड़ों में फँस जाश्रोगे। तुम्हें तो सिर्फ़ यह देखना चाहिए कि कवि क्या कहना चाहता है-वह चाहे जो हो, तुच्छ या महान, नैतिक या अनैतिक — और जो कहना चाहता है, वह ठीक से, निर्भीकता से, ईमानदारी से कह पाया है या नहीं। नयी कविता का सौन्दर्य किव की इस ईमानदारी में है, जो उसके कहने के ढंग में व्यक्त होती है। इस प्रकार के युक्ति-युक्त लांछनों को सुनकर इस कविता को मानवद्रोही श्रौर खोखली कहने का साहस किसे होगा ? साबारएतिया कोई व्यक्ति अपने को मुर्ख, असंस्कृत श्रीर समय से पिछड़ा हुन्ना नहीं मानना चाहता । तो दोनों ही अपने नक्कूज्ञाही दृष्टिकोएा से साधारए

पाठक के सत्य-परक विवेक श्रौर सौन्दर्य-बोध को सूछित करना चाहते हैं । इतिहास में जान-बूभ कर केवल इतने विशिष्ट पाठकों तक ही अपनी किवता को प्रेषित करने की चेष्टा रचनाकारों ने कभी नहीं की। गत युगों के सभी महान किवयों ने, अपने वर्गगत संस्कारों के बावजूद, अपनी जान में तो मनुष्य-मात्र तक अपनी किवता को प्रेषित करने का ही प्रयत्न किया, जिसके कारण भी उनकी किवताएँ सर्वजन-संवेद्य बन सकीं। बाल्मीकि, कालिदास, होमर, शेक्सिपयर श्रौर गेटे की किवता रसाई करने के लिए किसी पाठक से विशिष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण या श्रीभजातवर्गीय श्रनास्था श्रौर कुंटा की अपेक्षा नहीं रखती।

म्राधुनिक पाठक जैसे कविता के बीहड़ जंगल में फेंस गया है, जहाँ समाज को दोषी ठहराने वाली कर्कश श्रावाजों तो सुनाई देती हैं, लेकिन कविता की रसधारा नहीं बहती। स्वयं उस बेचारे को प्रतिक्रियावादी, दक्तियानुसी या मूर्ख कहकर लांछित तो किया जाता है, लेकिन उसकी विश्व-बोधिनों चेतना को गहरी ग्रन्तर्द व्टि ग्रौर उसकी भावनाग्रों को गहरा मानवीय संस्कार नहीं दिया जाता। ऐसे में यदि पाठक का दम घुटता है भ्रौर वह इस जंगल से जान छडाकर निकल भागने को छ्टपटाता है, तो इसमें ग्रावचर्य की कौन-सी बात है ? कविता के स्तर की गिरावट क लिए समाज की व्यावसायिकता जिम्मेदार है, विज्ञान की ईजादें, युद्ध की विभीषकाएँ और श्राधनिक युग की अनास्थाहीनता जिम्मेदार है, और इन विपरीत परिस्थितियों में भी जो कविता रची जा रही है, उसको नापसन्द करने या समक्त न पाने के लिए पाठकों की बुर्जु आ मनोवृत्ति या उनकी रूढि-प्रियता ग्रीर मर्खता जिम्मेदार है--ग्राधनिक कविता के पाश्चात्य वकीलों की किताबों से रट-रटाकर, इन तकों की आवृत्ति और पुनरावृत्ति करते फिरना तो एक फैशन-सा बन गया है, लेकिन क्या कभी किसी ने पाठक का मत भी जानना चाहा है ? ग्राज का प्रबुद्ध पाठक भी तो ग्राध् निक युग की चेतना में ही पला है-विज्ञान-मनोविज्ञान के अन्वेषर्गों-विश्लेषर्गों, युद्धों-अणुग्रस्त्रों की विभीषिकाग्रों, साम्राज्यवाद-फ़ैसिज्म के ग्रत्याचारों, ग्राथिक-संकट-बेरोजगारी की ग्रनिश्चितताग्रों-यातनाभ्रों, स्वतंत्रता-संग्रामों — समाजवादी क्रान्तियों भ्रौर शान्ति-आन्दोलनों के विष्लवकारी परि-वर्तनों के बीच ही उसके विश्व-बोध श्रीर भाव-प्रतिक्रियाओं का विकास हुआ है, जिनकी दूहाई देकर हमारे नये कवि ग्रपनी कलागत् ग्रक्षमतास्रों या मानवद्रोही भावनास्रों के लिए बौद्धिक स्रोचित्य खोजते फिरते है, मानो इस युग की यातनाम्रों भौर उथल-पुथल के एक मात्र वे ही मुक्त-भोगी द्दा रहे हैं, और मानो पाठक किसी प्राचीन श्रन्थकार-युग के निर्द्वन्द्व वातावरण में रहते श्राये है। किन्तु स्नावनिक कवि की आत्म-प्रवंचनात्रों के कवच को छेदकर प्रबुद्ध पाठक पूछता है—उसे पूछने का अधिकार है क्योंकि इन कविताओं के लिए वह अपनी कमाई के पैसे ही नहीं खर्च करता, बल्कि उन्हें प्रपने गले से नीचे उतारने के लिए भी बाध्य किया जाता है—इसलिए वह पुख्ता है कि कविता-क्षेत्र की इस समस्त घाँघली के लिए क्या कवि की जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है ? जो कवि विषय-वस्त पर ही जोर देते हैं और अभिव्यक्ति और रूप (फार्म) के प्रति प्रायः उदासीन रहते हैं, वे क्या रूप (फार्म) से मुक्त कविता की सुष्टि कर सकते हैं ? रूप-सौन्दर्य और व्यंजना-तत्व की ग्रवहेलना करने से क्या बड़े से बड़ा विचार स्वयं विकृत होकर क्षुद्र नहीं बन जाता ? उसका कला-त्मक मतींकरण पया प्रत्ततः रूप के ही भ्राश्रित निहीं है ? इसलिए प्रनगढ़, रुक्ष श्रीर भ्रविकसित रूप (फार्म) में क्या विचार-बस्तु, विश्व-बोध, भाष, स्वर सभी कुछ संकीर्ण ग्रौर क्षुद्र बनकर नीरस म्रौर निर्जीव नहीं दिखता? भ्रौर जो कवि केवल रूप (फार्म) पर ही जोर देते हैं भ्रौर विचार-वस्तु के प्रति प्रायः उदासीन रहते हैं, या उसकी चर्चा से कतराते हैं, चे क्या वस्तु से युक्त किसी शुद्ध

रूप की सुष्टि कर सकते है ? विचार-वस्तु की अवहेलना करने से क्या रूप-निर्माण की सूक्ष्मातिसूक्ष्म चेष्टाएँ खोखली और बेढंगी नहीं बन जातीं ? रूप की रेखाएँ क्या वस्तु की व्यंजना में ही नहीं म्मनिवार्यतः उभरतीं-निखरतीं ? इसलिए तच्छ ग्रौर उलभी विचार-वस्त ग्रौर क्षुद्र ग्रौर कृत्सित भावनाम्रों से, कुशल प्रयोगों के बावजूद, क्या रूप भी विकृत होकर भोंडा नहीं दिखता ? ऐसी एकांगिता क्या दोनों प्रकार की कविता को समान रूप से नीरस, निरर्थक, कुरूप ग्रौर ग्र-प्रेष्य नहीं बना देती ? क्या इस एकांगिता के लिए भी किव की जिम्मेदारी कुछ नहीं है ?—तो किव का मानस क्या ग्रामोफोन का चक्का है जिस पर सिर्फ़ राजनीतिक पार्टियों के वक्तव्यों के रिक़ार्ड ही बजाये जा सकते है, या मात्र एक ऐसी विशिष्ट फोटो-प्लेट है, जिस पर समाज में व्याप्त कुत्साओं, वासनाओं ग्रीर क्षद्रताओं के रूप ज्यों के त्यों उत्तर ग्राते हैं, ग्रीर वास्तविकता के ग्रन्य संविधायक पहलू उस पर अथना अक्स नहीं छोड़ पाते ? 'किव क्या कहना चाहता है,' केवल इतने तक ही पाठक ग्रपनी जिज्ञासा को सीमित क्यों रखे ? पाठक श्रन्तर्यामी तो नहीं है जो कवि के श्रवचेतन मन की 'उलभी संवेदनाश्रों' को भाँप जाये ? किसी कविता में कवि ने क्या कहा है, जो कहा है वह मनुष्य के परम्परागत ग्रनुभव की ग्रपेक्षा में कैसा है, किस कोटि का है—नवीनता, गहराई, व्यापकता, जीवन-बोध ग्रौर मानवीय रागात्मकता की दृष्टि से--इन सब सौन्दर्यपरक, नैतिक ग्रौर वार्गनिक स्तरों पर भी उसके कथन को वह क्यों न जाँचे-परखे ? केवल 'कैसे कहा है'---शिल्प-टेकनीक के स्तर की इतनी जाँच-परख ही क्या पर्याप्त है ? क्या इतने से ही कविता का सम्पूर्ण श्रर्थ ग्रहरण कर पाना सम्भव है ? श्राधनिक पाठक की चेतना भी इस युग के श्रनुसार ही संविलष्ट है, ग्रतः किसी भी कविता को पढते समय शब्द-चमत्कार ग्रौर ध्वनि-सौन्दर्य के प्रारम्भिक मुर्त्त-स्तर से नेकर नैतिक और दार्शनिक चेतना के उच्चतर ग्रमर्त स्तरों तक की प्रिक्रियाएँ एक साथ ही उसके मन में श्रनायास चाल हो जाती है—उस कविता के सम्पर्ण श्रनभव को ग्रहरा करने के लिए— श्रौर उनके सम्मिलित निर्णय के श्राधार पर ही पाठक उस कविता का मत्य श्रांकता है। श्राधनिक कविता को समभने का प्रयत्न करते समय वह इन उच्च-स्तर की जिज्ञासाओं को बरवस क्यों दबा रखे ?

किन्तु इन उच्च-स्तर की जिज्ञासाश्रों का जिल्ल झाते ही पाठक के 'पूर्वग्रहों' को रसास्वावन की किया में विध्न डालने वाले वस्पुश्रों के रूप में घसीट लाना क्या ग्राचुनिक कितता के वकीलों (ऐपालीजिस्ट्स) को शोभा देता है ? किव के पूर्वग्रह क्या नहीं होते, ग्रौर वे उसकी किवता में क्या ग्रनिवार्यतः व्यक्त नहीं होते ? पाठक के पूर्वग्रह निन्दनीय हैं तो किव नामधारी व्यक्ति के पूर्वग्रह किस वैवी पुण्य के कार्रण वन्दनीय हैं, जो पाठक उन्हें ग्रतकर्य श्रद्धा-भाव से ग्रपने सिर-माथे स्वीकार करता जाय ? ग्राखिर ये 'पूर्वग्रह' हैं कौन-सी बला, जिनसे कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हैं—कभी नहीं रहा—ग्रौर जो किन्हीं दो व्यक्तियों को परस्पर ग्रपने हृदय की बात कहने-मुनने-समभते के मार्ग में सवा एक दुलँच्य दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं ? वास्तव में 'पूर्वग्रह' ऐसी कोई भयंकर बला नहीं हैं, यदि होते तो ज्ञान-विज्ञान ग्रौर कला का कहीं ग्रस्तित्व न होता, यहाँ तक कि मनुष्य की भाषा तक का विकास न होता। 'पूर्वग्रह' मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक ग्रनुभव और ज्ञान के मार्ग से विकसित होने वाली चेतना, नैतिक-संस्कार, सौन्दर्य-भावना ग्रौर विश्व-बोध का ग्रनिवार्य परिणाम हैं, जो ध्यक्ति की निजी धारराग्रों, मान्यताग्रों ग्रौर सहानुभूतियों के रूप में व्यक्त होते हैं। किन्तु ये 'पूर्वग्रह', व्यक्ति की अपर से निजी विखने वाली धारराग्रें, मान्यताग्रें, ग्रौर सहानुभूतियों के रूप में व्यक्त होते हैं। किन्तु ये 'पूर्वग्रह', व्यक्ति की अपर से निजी विखने वाली धारराग्रें, मान्यताग्रें, ग्रौर सहानुभूतियों के रूप

अनुभव की अपेक्षा में स्वतः बदलते भी रहते हैं। कला तथा विज्ञान, जीवन और जगत के सत्य का श्रपने-ग्रपने ढंग से उद्घाटन करके, मनुष्य के विश्व-बोध को व्यापक बनाते हैं तो साथ ही उसके पूर्वप्रह भी संकीर्णता त्यागकर ग्राधिक व्यापक ग्रीर मानवीय होते जाते हैं। फिर 'पूर्वप्रहों' का भूत खड़ा करके प्रयोगवादी कवि स्रपने श्रौर पाठक के बीच किसी गहरे चेतनाप्रद श्रनुभव के श्रादान-प्रदान की सम्भावना को ही बन्द क्यों कर देना चाहते हैं ? गत युगों के महान कवियों की तरह (जो स्वयं श्रपने पूर्वग्रहों, श्रपने युग की चेतना श्रीर शिल्प-ज्ञान की सीमाग्रों से मुक्त नहीं थे) जीवन-वास्तव भ्रीर मानव-सम्बन्धों के सत्य की गहरी चेतना देने वाली मार्मिक कविता रचकर श्राध्निक कवि भी मनुष्य के संकीर्ण, क्षुद्र, असंस्कृत, पिछुड़े, असामाजिक पूर्वप्रहों को तोड़ने और उसकी सहानुभृतियों को श्रीर श्रधिक व्यापक तथा मानवीय बनाने में योग क्यों नहीं देते ? या फिर स्वयं उनकी सहानुभृतियाँ, उनके 'पूर्वग्रह' इतने संकीर्ण, प्रात्म-केन्द्रित श्रीर श्रसामाजिक है कि वे श्रपने रुग्ण मानस के बाहर निकलकर वास्तविकता को देख-समभ ही नहीं सकते, श्रीर ज्ञायद इसी कारए उनकी पर्वापोशी के लिए वे पाठक के 'पूर्वग्रहों' का भय दिखाते हैं, ताकि पाठक की उच्चस्तर की जिज्ञा-साम्रों की अन्तर्भेदी दृष्टि के आगे उन्हें अपनी क्षुद्र और मानवद्रोही आत्मा की 'नंगाकोरी' देने के लिए बाध्य न होना पड़े ? पर उनकी इस दयनीय स्थित की जिम्मेदारी किस पर है ? संकी-र्णता पाठक की है या श्राधनिक कवि की, जो या तो जीवन-वास्तव के प्रति निपट श्रसंवेदनशील है, या यदि संवेदनशील है तो केवल उस अंग के प्रति ही जो ह्वासोन्मुखी है, श्रीर जिसे सम्पूर्ण सत्य मानकर, उच्छ लाता श्रीर गैरिजिम्मेदारी की फ्रोंक में, वह श्रपनी रही-सही मानवीय सहातु-भितयों का गला घोंटने पर उतारू हो गया है ?

जीवन पर संकट के बादल छाये हैं, किन्तु मनुष्य ने क्या उसके ग्रागे घुटने टेक दिये हैं? क्या स्वयं हमारे देश की ग्रावाज, जो छत्तीस करोड़ जनता की ग्रावाज है, इस संकट से मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए इतिहास और जीवन का ग्राग्रह लेकर विश्व में गूंजकर लोगों में नयी ग्राशा का संचार नहीं कर रही है?

इस श्रावाज के प्रति कवि क्यों कर्ण-बिधर होकर बैठ गया है, या उसको मुँह क्यों बिच-काता रहता है ? क्या श्राध्यात्मिक रंकता श्रौर पुंसत्वहीनता के वातावरण में किसी भी शाब्दिक तिलिस्म से वह श्रपने व्यक्तित्व को प्रमाणित कर सकेगा ?

प्रवृद्ध पाठक के प्रश्नों का अन्त नहीं है, किन्तु हम इस सूची को अनावश्यक रूप में लम्बा नहीं बनाना चाहते। इन प्रश्नों की गंभीरता केवल इस तथ्य को ही रेखांकित करती है कि दोनों पक्षों के प्रवक्ता और किव 'प्रगति' और 'प्रयोग' की समस्या को जिसू एकांगी दृष्टि से समभते हैं और आधुनिक किवता में जो गिरावट दिखायी देती है—एक और विशेषकर शिल्प-मौद्ध्यं और दूसरी और भाव-विचार-चस्तु की—उसके बारे में प्रचलित प्रवादों, मतवादों और फैशनों के चक्कर में न पड़कर नये किव अपने महान दायित्वों को समभें । प्रगति और प्रयोग की समस्या को वे समग्र रूप में देखें । और जिनमें प्रतिभा है वे उसकी, परिस्थितयों की विषमता के बावजूद, 'सच्ची' किवता के सृजन में लगायें। इसी में किव का गौरव है और देश का गौरव है।

-शिवदानसिंह चौहान

#### हमारा वक्तव्य

हमने काव्यधारा नाम से ग्राधुनिक हिन्दी-कवियों की प्रतिनिधि रचनाओं के प्रकाशन का ग्रायोजन किया है। हमें पूर्ण ग्राशा ग्रीर विश्वास है कि ग्रापके सिक्रय सहयोग से हम इस योजना को कार्यान्वित ही नहीं कर पायेंगे; बिन्कि हिन्दी-काव्यधारा को ग्रन्य साहित्य-रूपों की श्रपेक्षा में पुनः सर्वाधिक लोक-प्रिय ग्रीर बलशाली धारा बनाने में सफल हो सकेंगे। ग्रर्थात्, हिन्दी-कविता पुनः ग्रपने विगत गौरव को प्राप्त कर सकेगी ग्रीर नये युग की चेतना को ग्राप्तमात् करती हुई नये सौन्दर्य ग्रीर जीवन-मूल्यों की सृष्टि करके जन-मानस में जीवन के प्रति नया ग्रनुराग, युग की केन्द्रीय समस्याग्रों के प्रति नई जागरूकता, नई भाव-सम्बेदना, राष्ट्र-निर्माण ग्रीर विश्व-शान्ति के सानवीचित ग्रादर्शों के प्रति नई निष्ठा ग्रीर उमंग, व्यक्टि ग्रीर समष्टि के समन्दित विकास में नई ग्रास्था ग्रीर उदात्त नैतिक भावनाएँ जगायेगी ग्रीर इस प्रकार मनुष्य-मात्र की प्रगतिशील ग्राकोक्षाग्रों का प्रतिनिधित्व कर सकेगी।

श्रनेक संस्कृति-विरोधी बाह्य-प्रभावों में फँसकर गत वर्षो में पाठकों की काव्य-रुचि विकृत होती गयी है श्रीर आज सामान्य पाठक कविता के प्रति ही नहीं, साहित्य श्रीर कला के श्रन्य रूपों के प्रति भी उदासीन-से होते जा रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया भी हुई है। कवि ग्रीर पाठक के बीच छायावाद-युगीन घात्मीय ग्रौर अंतरंग सम्बन्ध टूट जाने से कुछ कवि ग्रपनी वैयक्तिक, उलभी, कुंठित, ग्रनास्थाशील ग्रीर विद्वपात्मक संवेदनाग्रों या एकांगी बौद्धिक मान्यतान्त्रों को ऐसी ग्रनुभृति-हीन, दुरूह ग्रीर गद्यात्मक शैली में व्यक्त करने लगे हैं, जिसका उद्देश्य सामान्य पाठकों तक ग्रपने भाव-विचारों का प्रेषए। नहीं होता; बल्कि समानधर्मा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का मनोरंजन करना मात्र होता है। इस प्रवृत्ति ने कवि श्रीर पाठक के बीच के बढ़ते हुए व्यवधान की शौर बढ़ाने में योग दिया है। कविता जन-मानस की भाव-चेतना में जीवन-सत्य की श्रधिक गहरी श्रीर मार्मिक ग्रनुभूति जगाने के दायित्व से विमुख होकर युगीन ग्रर्थवत्ता ग्रीर भाव-गम्भीरता खोती जा रही है। इससे काव्य-जुगत में प्रनेक प्रवाद चल पड़े हैं। किन्तू जो कवि इन विकृतियों के प्रति सचेत हैं— श्रीर सीमाग्य से श्रभी भी उनकी संख्या श्रधिक है—वे भी सम्प्रति कविता के भविष्य के बारे में सन्देहशील हो उठे हैं। 'कविता का युग बीत गया'-इस बहुप्रचारित, किन्तु श्रनैतिहासिक धारणा ने समर्थं कवियों तक को कम हतोत्साहित नहीं किया है। हिन्दी-कविता में नये प्राश धौर नई शक्ति भरने वाले नये ग्रर्थ ग्रीर भाव से संवलित रस-सीन्दर्य की प्रतिष्ठा जरूरी है. इससे कोई इन्कार नहीं करता, ग्रौर हमारे प्रतिभा-सम्पन्न नये ग्रौर पुराने कवियों को युग के सम्पूर्ण वेदन को उत्कृष्ट कलात्मक ग्रभिव्यक्ति देने के लिए काव्य-जगत की इस केन्द्रीय समस्या का समाधान स्वयं श्रपती काव्य-साधना द्वारा प्राप्त करना होगा, लेकिन इस दिशा में एक विराट संगठित प्रयत्न भी अपेक्षित है।

काव्यधारा ऐसे विराट् संगठिल प्रयत्न का ग्रायोजन करने का संकल्प लेकर ही जन्म ले रही है। इसलिए यह प्रयास युग-वांछित ही नहीं, ग्रभूतपूर्व भी है। किसी पूर्वप्रह या एकांगी मतवाद में न बंधकर काव्य-धारा सभी नये-पुराने कवियों की श्रेष्ठतम रचनाश्रों को संकलन के रूप में प्रका-िश्तत करके हिन्दी की 'मुख्य काव्यधारा' का प्रतिनिधित्व करेगी, तत्सामियक फैशनवर्ती, कूल-िकनारों पर भटकती फिरने वाली स्वेच्छाचारी फेनिल बुदबुदों का नहीं। काव्यधारा की प्रत्येक संख्या में हिन्दी-पाठक हमारे सिद्धि-प्राप्त ग्रौर उदीयमान कवियों की युग-चेष्टा का स्वरूप देखकर श्रपनी कलाभिक्षच का संस्कार कर सकेंगे ग्रौर नई चेतनादायी प्रेरणाएँ ग्रहण कर सकेंगे।

काव्यधारा जैसी योजना की ग्रानिवार्यता श्राज इसलिए भी है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा बन गई है। हिन्दी के लेखक श्रव केवल हिन्दी-पाठकों के प्रति ही नहीं; भारत की श्रन्य भाषाश्रों श्रौर प्रकारांन्तर से विश्व के पाठकों के प्रति भी उत्तरदायी है। हमारे किवयों की साधना इस दायित्व को पूरी गरिमा से निभाने में पूर्णकाम होगी, ऐसा हमारा विश्वास है, श्रौर श्राज्ञा है कि काव्यधारा इसका समर्थ माध्यम बन सकेगी। हिन्दी-काव्य का नया उत्थान भारतीय श्रौर इतर भारतीय भाषाश्रों के काव्यों में भी एक नये युगीन उत्थान का प्रेरक बनेगा, इस उदात्त लक्ष्य की श्रोर सजगचरण बढ़ने का श्रनुष्ठान करके ही काव्यधारा श्राप के सहयोग की प्रार्थी है।

'काव्यधारा' की पहली संख्या के प्रकाशन में श्रनावश्यक विलम्ब हुआ है, इसका हमें हार्विक खेद है। आशा है कि श्रगली संख्याएँ श्रव समय पर निकलती जायेंगी। कई श्रकथनीय काररों से कहीं-कहीं पूफ की अशुद्धियाँ रह गई हैं, उसके लिए हन क्षमा चाहते हैं।

शिवदानसिंह चौहान : गोपालकृष्ण कौल